# निवाहपहतिः।

・一つのはのなったか

नित्यां चराणिणीसमा रूपया निवाहरा मकुत्वनार्यया समलंकता ।

भूषियदिनीयानां त्रैयाणिकानावतीय श्रमेण द्रदेशीया-न्यनेकपुस्तकानि संकलस्य छवपुरीयसं इत्तदुस्तकहरूमध्यक्षेण

लेहा (बदनहोदयेन

भुद्राक्षरेः संा अस्पितुमा 💢 ।

इयं च

आनीतप्रतिपुस्तकपाठोत्तरात्रहोस्या पंचनदीयप्राच्यमहाति -द्वालयप्रधानाव्यापकैः

ओ**पंडितगुरुप्रसादकार्मि**नः

परिसंशोधिता।

सांच

मुंबय्यां

निर्णयसागराख्यमुद्रभयं । लिये सुद्रियत्वः प्राकाश्यं नीताः । सेपा विदुषां सुदे भूयान् ।

वैक्रमाञ्दाः १९४३।



पुस्तक की संख्या पुस्तक की संख्या पुस्तक की संख्या पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई महाशय १५ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकता। अधिक देर तक रखने के लिये पुनः आज्ञा मांस करनी चाहिये।

42522

126

Gurukula Kangri

Comment of the second



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

# VIVAHA PADHATI 42222

WITH

THE NITYA-NURAGANI COMMENTARY.

EDITED BY

PANDIT GURU PRASAD

SANSKRIT PROFESSOR OF THE ORIENTAL COLLEGE, LAHORE.

PUBLISHED BY

CHECKED 1973

MEHARCHAND

MANAGER SANSKRIT BOOK DEPÔT, LAHORE.

Registered for copy right under Act XXV of 1867.

cection and

Bombay:

PRINTED AT THE "NIRNAYA-SAGAR" PRESS.

1886.

To be had from the Sanskrit Book Depôt, Lahore.

224,20

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha dish Mai e.s. Delli

# विवाहपद्धतिः । ————— नित्यानुरागिणीसमारूयया निवाहरामकृतव्यारूयया समुलंकृता।

माध्यन्दिनीयानां त्रैवर्णिकानामतीव अमेण दूरदेशीया-न्यनेकपुस्तकानि संकलस्य

**ळवपुरीयसंस्कृतपुरतकाळयाध्यक्षेण** 

#### मेहरचंदमहोद्येन

मुद्राक्षरैः संस्कारियतुमारब्धा ।

इयं च

आनीतप्रतिपुस्तकपाठभेदान्समालोच्य पंचनदीयप्राच्यमहाविद्यालयप्रधानाध्यापकैः

#### श्रीपंडितगुरुप्रसादशर्मभिः

परिसंशोधिता ।

सा च

मुंबय्यां

निर्णयसागराख्यमुद्रणयंत्रालये मुद्रयित्वा प्राकाश्यं नीता ।

सैषा विदुषां मुदे भृयात् !

वैक्रमाब्दाः १९४३।

#### संमति.

42522

इह खल्वशेषधरातले समुपात्तजनुषामनेकजातीयामां मनुजानां संस्कारदीक्षाविधौ भारतीभूषणानामुरीकतवेदवोधिताऽखिळविधीनां हि-जानामेव प्राधान्यमिति सुनिपुणानां निश्चितमेव तेषु च प्रचलिता य-द्यपि बहुविधाः संस्कारविधयो निवन्धेपूपलभ्यन्ते यथा विज्ञानेश्वरा-चार्य्येरष्टाचत्वारिंइात्संस्कारा उपवर्णिता अन्यैश्व षोडइा अपरैस्तु तेषां दश एव मुख्या इति त एवेदानीन्तनैः प्रायशोऽनुष्ठीयन्ते पद्धतयश्च तत्त-त्कर्मसामय्यसम्पादिका वाहुल्येन दशानामेव संस्काराणां मुद्रिता उपलभ्यन्ते आस्तां निर्दिष्टपक्षाणामन्यतमस्योपादेयतायास्तदितराणा-मनुपादेयतायाश्च विचारो नाम सर्वेषां यत् सुनिश्चितप्रायं कर्म्ससु विवाह-संस्कारविधेः प्राधान्यं तददृष्टशास्त्रव्यवहाराणामन्त्यजादिजातीनामपि समानमेवेति तत्प्रधानं कर्मा सततमनुष्ठीयमानमप्यालस्यादिदृषितचित्तैः पञ्चवग्राहिपाण्डित्ययुतैरुपेक्षया पद्धतिपुस्तकाशोधनपरैर्विकलतां नीतिम-व दृष्ट्या देशोपकारवुद्ध्या त्रैवणिकान्मुख्यतमेनोक्तेन विवाहसंस्कारेण साङ्गोपाङ्गेन वैधेनालं कर्त्तुं श्रीमान्मे हरचन्द्राभिधो लवपुरीयसंस्कत-पुस्तकालयाध्यक्षो बद्धपरिकरस्सनुदयौक्षीत् उद्यमश्रास्य निभृतमहा-शयो लक्ष्यते यतस्त्रिवर्गिसाधनं स्वनुष्ठितमेतत्संस्कारकर्म "भार्यात्रि-वर्गकरणं शुभशीलयुक्तं शीलं शुभं भवति लग्नवशेन तस्याः" इति पूर्वाचार्येरुपवृंहितप्रायम् अथास्मिन्कर्मणि शुभोयोगशालिनोऽस्य प्रोत्साहादिसम्बर्द्धनगुणग्राहितयैतत्पुस्तकपरिक्रयेण स्वस्वोपकारप्रत्यु-पक्टतिपरैः प्रशंसावादैः पारितोषिकरूपैः सहदयमुख्यैः परितोषो विधेयः सचापरदेशोपकारिकार्य्यनिर्मापणविधौ तस्याश्रान्तमनोरुत्तिमुद्रावये-दिति चक्रवत्येव परिणामतःपुनः पुनरिप स्वदेशहितान्युद्रावयेदिति शम्।

> श्री पण्डित ग्ररुप्रसाद प्रधान अध्यापक पंजाब युनिवार्सिटी लाहौर.

### ॥ ॐ श्रीगणेशाय नमः॥ अथ सटीका विवाहपद्धतिः

संधिवियहमन्त्रेन्द्रो रुद्रदेवतनूद्भवः । भूमिपालशिरोरत्नरिकताङ्किसरोरुहः॥ १॥

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ विवाहपद्धतिटीका छिख्यते ॥ अथ तावनमङ्गलाचरणम्.

मदोन्माचदुद्दामदिग्दन्तितुण्डो मदोन्माचदिन्दिन्दरालीविराजन्॥ अनायासमायासमानाशयनः स पायादपायादुमायास्तनूजः ॥ १ ॥ या कता रामदत्तेन शुभा वाजसनेयिनाम् ॥ विवाहपद्धतिस्तस्याष्टीकां कुर्वे सुखाप्तये ॥ २ ॥ अस्याः पूर्व कता टीका केनचिन्वरेण या। साऽपभ्रष्टा चिरंकालान्मूर्वहस्तगता सती॥ ३॥ तामालोच्य स्ववुद्या-हं तथा मन्त्रार्थदीपिकाम् । पद्धत्यर्थं पठित्वैनां सुखाय कलयाम्यहम् ॥ विवाहपद्धतेर्व्याख्या कता यत्नाहिलोक्यताम् । उङ्गिष्यान्ति ये सन्तो दूषियप्यन्ति चापरे ॥ ५ ॥ तत्र तावत् पद्धतिकारकतवस्तुनिदेश-रूपविभविनाशनस्वरूपनिरूपणमङ्गलस्य विवरणं क्रियते सन्धिवियहे-त्यादि युग्मम्॥सन्धिः परस्परमेळनं विग्रहो विरोधो यमनु परस्परामदृद्धपं युद्धं सम्पद्यते सन्धिश्व वियहश्व तयोर्भन्त्रः स्वाभिप्रेतसाधनोचितो वि-चारः तत्रेन्द्रः ईश्वरः कुशायबुद्ध्या ह्योरुचितप्रदृत्तिज्ञानसमर्थः रुद्रदेव आयो यो महादेवः तस्य तनू दवः आत्मजः यद्यपि तनू दव इति यौगिक-लक्षणेनौरसे तनये वर्तते तथापि रूढिरच्या क्षेत्रजेऽपि पुत्रे रित्रस्य स-म्भवति सरसिजवत्। अयं भावः। यथा सरसिजशब्दो यौगिकत्वेन जलजे प्रवत्तरत्था च क्रिंढिवत्या स्थलजेऽपि तहत्—अत्र प्रमाणम्. शब्दयहो संधिवियहकुच्छीमद्वीरेश्वरसहोदरः।
महन्महत्तरः श्रीमान् विराजित गणेश्वरः ॥ २॥
श्रीमता रामदत्तेन मन्त्रिणा तस्य सूनुना।
पद्दतिः क्रियते धर्म्या रम्या वाजसनेयिनाम्॥ ३॥

व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्चेतिवचनादाप्तवाक्याच्छब्द-यहे सिद्धे महाकाव्यकारकत्वान्महाकवेर्भारवेराप्तत्वेन वाक्यं प्रमाणं तदेव दर्शयति— उत्फुल्लस्थलनिलनीवनादमुष्मादुद्भृतः सरसिजसम्भवः पराग इति। भूमिपालेति॥ राज्याधिकारे प्रतिदिनं बहुतरेषु राज्यकार्यषू-त्पद्यमानप्रत्यूहसन्दोहनिवारणाय प्रतिक्षणं नमन्तो ये भूमिपाला महीप-तयस्तेषां यानि शिरसो रत्नानि मुकुटमणयः तैः रञ्जितौ अतिविचित्री-कतौ अङ्किसरोरुहौ पादपङ्कजौ यस्य सः॥ १॥

सन्धिवियहोते ॥ संधिवियहो देवसेनानीत्वेन करोतीति असी स चा-सौ श्रीमद्दीरेश्वरः कार्त्तिकेयस्तस्य सहोदरो श्राता दैत्यदानवरणाजिरेषु कतास्रत्वेन श्रीमतःशूरपदावाप्तिल्ब्धकीर्तिरूपकान्तियुताये वीरा वह्नच-न्तकरवीन्दुवरुणाः तेषां ईश्वरः युद्धेषु प्रवर्त्तकः इति महन्महत्तर इति महान्तो ये व्यासवसिष्ठादयस्तेषु ये महान्तो ब्रह्मादयस्तेष्वतिद्ययेन महान् प्रणम्यत्वेन सर्व्वकार्येषु पूज्यत्वेन महत्तरः अत एव श्रीमान् सर्वस-मतत्वेन लब्धकान्तिर्गणेश्वरो गणानामधिपतिः श्रीगणेशादेवो विराजित सर्वत्रीत्कर्षादिषकं शोभत इत्यर्थः ॥ २ ॥

श्रीमतेति॥ श्रीमता वेदज्ञानजनितपाण्डित्यकान्तियुतेन रामदत्तेन रामदत्तेन रामदत्तेन रामदत्ति। श्रीमता वेदज्ञानजनितपाण्डित्यकान्तियुतेन रामदत्तेन रामदत्ति। समदत्ति। मिन्त्रणा संहितामन्त्रज्ञेन तस्य सूनुनैति तस्य पूर्वी-कगुणविशिष्टस्य गणेशस्य सिंहो देवदत्त इतिवद्गौणीळक्षणया ग-णेशाभिषाने तित्पतिर तत्पदप्रवत्त्या गणेशस्य रामदत्तजनकस्य सून्नुना पुत्रेण वाजसनेयिनां यजुर्वेदकात्यायनसूत्रमाध्यंदिनीयशाखाव-

# तत्र क्रमः॥ तावत्पूगीयज्ञोपवीतदानम् तत्र कन्याभाता पुरोधा अन्यो ब्राह्मणो वा कश्चित्।

तां हिजादीनां धर्म्या धर्मादनपता रम्या मनोहरा पद्धतिः विवाहपद्ध-तिः पाणियहणसाधिका पूर्वोत्तरक्रमकर्तव्यहस्तिक्रयावाक्यसमुदायवे-दमन्त्रप्रणालिकापद्धतिः क्रियते कल्प्यत इति भावः ॥ ३॥ विवाहे सति परकन्यागमनजन्यमहापापनिद्यत्तिपूर्वकपितृतृष्टिहेतुसन्तित्दिद्ध-स्वीयसुखपुण्यफल्रह्मप्यमांपहितत्वाद्धम्येति विशेषणम्. विवाहे कते कामभोगप्रदत्तावपि परिवादाभावेन रम्येति॥

तत्र क्रम इति ॥ तत्र पद्तौ यः क्रमः शास्त्रैनिरूपितः स एव मुख्यः न तदितिरिक्तः स्वकपोलकल्पितो न्यूनाधिको विधेयः एतेन तदितिक्रमे दोषः यथोक्तंकम एव विधेयो न पूर्वोत्तरविपर्यासः। तत्र कन्यादानमाहात्स्यंम्। भूमिदानं रषोत्सर्गो दानं गजसुवर्णयोः। उभयतोवदनागोश्च तुलाया दा-नमुत्तमम् । कन्यादानं जीवदानं शरणागतपाळनम् । वेददानं महाराज महादानानि वै दश इति। तंत्रापि च महाबाहो कन्यादानमनुत्तमम्। क-न्यादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति॥ इति राजमार्तण्डे निह्यपणात् युगान्तरेष्वधमेधो यथा च ऋतुराण्मतः। विधिवत्कन्यकादानमधमेध-समं कलैं ॥ इति गोविन्दराजोक्तम् ॥ तिस्नः कोट्योर्धकोटी च तीर्थानां वायुरत्रवीत् । दिवि भुव्यन्तरिक्षे च कलौ ते सन्ति जाह्नवि । वेदतन्त्र-प्रणीतानि यानि मन्त्राणि सर्वशः॥ वेदमातुर्जपे तेषां फलं प्रोक्तं कलौ युगे । राजसूयोधमेधश्र महादानानि यानि च । तेषामपि फलं प्रोक्तं कन्यादाने कळौ युगे ॥ इति पद्मपुराणोक्तम् ॥ चिन्तामणीनां गिरयः कल्परक्षाः सहस्रशः । व्रजाश्च कामधेनूनां तत्र गच्छेदुहितृदः ॥ का-अनानि च हर्म्याणि नद्यः पायसकर्दमाः । फुलान्यमृतकल्पानि तत्र गच्छेहुहितृदः । इति मार्कण्डेयप्रोक्तम् ॥ यतो महाफलदं कन्यादानं 7

#### उद्बुखः प्रत्यबुखो वा उपविश्य प्राब्धुखस्य वरस्य गन्धाक्षतेरिर्चितस्य मुखदत्तखार्जूस-दिफलस्य स्वयं पूगीफलयज्ञोपवीतमादाय।

अतस्तद्दानं त्रिधा। वाग्दानं कन्यादानं खट्टादिपारिबर्हदानं च इति
त्रिधा दानं यदाह रुद्धमनुः। वरं सम्पूज्य खार्जूरं फलं दत्वा मुखे
तथा। तिस्मिन्कालेऽग्रिसांनिध्ये पिता तुम्यं प्रदास्यित ॥ इति प्रतिज्ञया यच कन्याभात्रादिना च सा। वाचा यद्दीयते तुल्ये वाग्दानं
प्रथमं स्मृतम् ॥ वरं सम्पूज्य विधिना वेद्यामिंग्रं निधाय च । दात्रा
प्रदीयते यच कन्या सङ्कल्पवाक्यतः। द्दितीयं कन्यकादानं तत्तु
प्रोक्तं महर्षिभिः॥ वधूवरौ च खट्टायां मण्डपे सिनवेश्य च । पारिवर्हं महद्दवा जलेन च विसर्जनम् । तृतीयं कन्यकादानं व्यासाद्या
मुनयो जगुरिति ॥ तत्र प्रथमं वाग्दाने विधिः॥ तत्र कन्याभातिति ॥
क्रत्विक् पुरोहितः पुत्रो भार्या भृत्यः सखा तथा। एतद्वारा कृतं यच
तत्कृतं स्वयमेव हि ॥ इति मनुस्मरणात्। कन्याभाता कन्याप्रदपुत्रः पुरोधाः सोऽपि कन्याप्रदस्यव अन्यो ब्राह्मणो वा कश्चिदिति तस्यैवर्त्वंगादिरित्यर्थः स तत्र गत्वा ॥

उदब्धुख इति॥ उदब्धुखः उत्तराभिमुखः प्रत्यद्धुखः पश्चिमाभिमुखो वा स्थित्वेत्यर्थः ॥ पूज्यश्च प्राद्धुखो यत्रोदब्धुखः पूजको भवेत् । अ-र्चयत्ते देवमाभित इति प्रत्यद्धुखश्च सः। इति मनुवचनात्॥प्रत्यद्धुखं स्था-पयेतु देवं पूज्यं तथैव च। पूजकः सम्मुखस्तस्य इति धर्मानुशास-नम्॥ इति वरस्य पूज्यत्वेन प्रत्यद्धुखत्वे सांसिद्धेऽपि प्रत्यद्भुखं स्था-पयेतु देवं पूज्यं वरं विना। वरस्तु प्राद्धुखः पूज्यः पूजकः स्यादुदङ्-मुखः॥ इति व्यासस्मृतिः। प्रत्यद्धुखान्पूजनीयदेवांस्तत्सम्मुख्वस्थितः। अर्चयिनित्यमेवेत्थं विधिरित्येव सम्मतः। स्थित्वा चाभिमुखं नार्चे-

## तस्मिन्कालेऽग्निसांनिध्ये स्नातः स्नाते ह्य-रोगिणि ॥ अव्यङ्गेऽपतितेऽक्कीबे पिता तुभ्यं प्रदास्यति ॥ इति पठित्वा हस्ते द्यात् ।

च्छेम्भुं जामातरं तथा ॥ इन्द्रं चोदक्क्ष्यं स्थाप्य स्वयं प्राक्क्ष्यतसंस्थितः। उदक्क्ष्यत्वेर्वयद्दाता वेदिस्थं प्राक्क्ष्यतं वरम् ॥ इति पराशरवचनात् प्राक्क्ष्यव्यवरस्य पूर्व गन्धाक्षतेर्राचितस्य मुखदत्तरवार्ज्यादिफलस्य रवार्ज्रा-दिफलभक्षणमपि मङ्गलार्थम् । यतः। नालिकरफलं चैव तदन्तर्भक्ष्यमप्यु-त । खर्ज्रादिफलं राजन् विवाहे मङ्गलप्रदम् । इति भृगुवचनात् विवाह इत्युपलक्षणं विवाहादिसर्वमङ्गलकार्येष्वपीत्पर्थः॥ स्वयमिति॥ स्वयं कन्याश्रात्रादिः पूर्गीयज्ञोपवीतमादाय गृहीत्वा इति पठित्वा इति वक्ष्यमाणमुच्चार्थ्यं वरस्य हस्ते द्यात् वरद्यति कुर्यादित्पर्थः। ययोरेव सम्मं वित्तं ययोरेव समं कुलम् । तयोर्विवाहो मैत्री च न तु पृष्टिवपृष्टयोग्रिति महाभारते व्यासोत्त्या । सुशीलश्वाह्वद्धिश्व व्यवहारपटुः क्षमी । उदारो वाक्पटुर्वाग्मी गुणयुक्तो वरो मतः॥ परम्पराप्तसम्बन्धकुलजातो महाकविः। कान्तः सुलक्ष्मणः श्रीमान् मात्रपित्रयुतो वरः॥ इति गोविन्दराजोक्तवरलक्षणसम्पनस्य वरस्य द्रितं कुर्यात् इति ॥

अथ वरहतौ प्रतिज्ञावाक्यमाह ॥

तस्मिन् काले इति ॥ तिस्मिन् प्रसिद्धे सर्वाभीष्टे काले विवाह-समये तच्छब्दस्य पूर्वप्रसिद्धयोः परामर्शकत्वात् । अतः तिस्मिन् प्र-सिद्धे विवाहे सित । किञ्चाग्निसानिध्येऽग्निसामीप्ये सित अग्निं साक्षी-कृत्येत्यर्थः । किञ्चारागिणि सित । वाताश्मरीकृष्टमेहमहोद्रभगन्दराः । अर्शश्च यहणी चैवं महारोगाः सुदुस्तराः । इति चिकित्साशास्त्रोक्त-रोगरहिते सतीत्यर्थः । किञ्चाव्यंगे सित, व्यङ्गरहिते सित व्यङ्गत्वं दिवि- 8

श्वं योनिजातिसम्बन्धकतमेकं देहाङ्गभङ्गकतञ्चापरं इति। तत्र धृता वि-वाहिता दासीति त्रिविधा निषिद्धिस्रियस्तासु धृता विधवा या प्रीत्या चा-टुकारादिना स्वगृहमानीय केन चिद्रार्थ्याभावेन रक्षिता सा धृता उच्य-ते। विकाहिता पूर्वमापि विवाहविधिना कुत्रचिहिवाहिता तत्र तत्पतिमर-णेन बालविधवात्वे सति लोभोपहितचेतसो महाज्ञानयुक्तास्तित्पतरः कु-त्रचिद्देशे गत्वा कुमारीवेशेन तां प्रदर्श्य तत्र केनाऽपि पुनर्विवाहिता बि-वाहितेत्युच्यते । दासी मूल्यक्रीता पूर्वं गृहंपरिचारिका पश्चायौवनाका-न्तदेहां तामालोक्य कामवशात्तामङ्गमारोप्य भार्य्याभावेन गृहे रक्षिता सा दासीत्युच्यते तदुद्भवसन्ततिसम्बन्धकरकुलसम्बन्धे कते योनिव्यङ्ग-रवं स्वजातेहींनजात्या सम्बन्धे कते जातिन्यङ्गत्वम् एतद्वयमेव लक्षी-कत्य योनिजातिसंबन्धकतमेकं व्यङ्गत्वमुक्तम् चक्षुश्ररणकि टिभग्नत्वेनान्ध-पङ्गप्रभातिकं देहव्यङ्गत्वं तदभावोऽव्यङ्गत्वं तस्मिन् सति एत छक्षणै र-हिते त्विय सतीति तात्पंच्यार्थः। किञ्चाऽपतिते सति। ब्रह्महा मद्यपस्तेन-स्तथैव गुरुतल्पगः। एते महापातिकना यश्च तैस्सह संवसेत्॥ इति। ब्रह्महत्यादिके पापे जातिभंशकरे तथा। वष्ठीगमनेऽत्यर्थं सावित्रीविर-हेऽपि च । अभक्ष्यभक्षणे चैव पतितो भवति ध्रुवम् ॥ इति कालाद-शोदौ पतितत्वनिरूपणात्तह्रक्षणरहितेऽपतिते सतीत्यर्थः । किञ्चाङीवे क्रीवत्वरहिते सति। अस्मिनि होमकरणात्वंढे कन्याप्रदानतः। कुलधर्म-परित्यागानरके नियतं वसेत् ॥ इत्यापस्तम्बवचनात्त्विय षण्ढलक्षण-रहिते साति पिताऽस्या जनकस्तुभ्यं प्रदास्यति कन्यादानं करिष्यति प्-वैंक्तिदूषणेषु एकेनाऽपि दोषेण दुष्टे त्विय सति न दास्यतीति प्रतिज्ञा-दृढत्वं क्रियते। इत्थं प्रतिज्ञादाढर्चैन वरस्य हस्ते पूगीयज्ञोपवीतदानं पु-रोहितत्राह्मणादिहारा पूग्यादिदानपक्षे पितेत्यस्य स्थाने दातेत्युचारयेत्

<sup>9</sup> ब्रह्महत्यां सुरापानं स्तेयं गुनर्द्रनागमः । महान्तीमानि पापानि तत्संसर्गश्च पत्रमः ।

ॐ ऋतवस्था ऋतावृधा ऋजुष्यस्था ऋतावधा घृ-तच्युतो मधुच्युतो विराजो नाम कामदुघाः अक्षीय-माणाः ॥ इति पठित्वा शिरस्यक्षतादिकं द्धाहरः भातृव्यतिरिक्तदानपक्षे पितेत्यत्र दातेत्युच्चारयेत् । अथ सर्वेभ्यो वेदाध्ययनश्रवणिक्रयाव्यतिरिक्तक्रिया-निष्टत्तयेऽक्षतानि दत्वा तारस्वरेण वेदोच्चारणं कुर्यात्.

ॐ ऋतवस्या इति ॥ भोः कन्याप्रदाः यूयं ऋते सत्येऽवतिष्ठन्ति इति ऋतवस्थाः सत्यप्रतिज्ञाः किञ्च ऋतादधाः ऋतेन सत्येन आसमन्तात् वर्धतीति ऋताद्या इगुपधेति कः प्रत्ययः। किञ्च ऋजुष्ये सन्मार्गे ति-• ष्ठन्तीति ऋजुष्यस्थाः । ऋजौ ऋजुष्यं सरलं कोमलं मृदुकञ्च तदिति रांतिकोषः। किञ्च ऋतावधाः ऋताः सत्या अवधयो मर्घ्यादाः समया वा येषां ते मर्यादापालका इत्यर्थः । डान्तः प्रयोगः । किञ्च घृतच्युतः यहहेषु भूरितरविद्यमानत्वेन घृतानि श्र्योतन्तीति घृतच्युतः घृतशब्देन दुग्धद-धितक्रपायसनवनीतादिकं लक्ष्यते । किश्च मधुच्युतः मधृनि मधुराणि गु-डशर्करादीनि सर्वाणि स्नावयन्ति विकिरन्ति यहहेषु ते मधुच्युतश्च्यु-तिर्क्षरणे किवन्तं पदम् । किञ्च विराजः विशेषेण राजन्ते इति विराजः विपूर्वी राजृ दीप्तौ किबन्तं पदं नामोति प्रसिद्धम् । किञ्च कामदुघाः कामा मनोऽभिलिषता विषयास्तेषां दुघाः प्रपूरका इत्यर्थः । किञ्च अक्षीयमाणाः कदाचिदपि ये न क्षीयन्ते अक्षीणकोषभाण्डाराः । ईदशा भवन्तो भवन्तिवति आशिषो दत्वा पुग्यादि शिरसि निधापयेहरः । इति शिरसि स्थापनेन भवत्सम्बन्धेन वयं सर्वेषामुत्तमाङ्गेषु मुकुटमणय इव भविष्याम इति सूचितम्.

अथ सर्वेभ्य इति॥अथाक्षतदानप्रयोजनपूर्वकशिष्टाचारत्वेनाक्षतदा-

(

ॐ गणानां त्वा गणपित इवामहे त्रियाणां त्वा त्रि-यपित इवामहे निधीनां त्वा निधिपित इवामहे वसो मम आहमजानि गर्भध मा त्वमजासि गर्भधम्॥१॥

नमाह।। अथशब्दो मङ्गलाथीऽनन्तरार्थश्च यन्थादौ मङ्गलमाचरणीयिमिति शिष्टाचारः शिष्टाचारप्रतिपालनाय मङ्गलार्थोयमथशब्दः अनन्तरा-थीयशब्दे तु अनन्तरं निषेकादिनवकम्मीनन्तरं विवाहारम्भ इति एवमर्थ ऊहनीयः अथ मङ्गलहेतुकविवाहारम्भसमये वेदोचारणम् तारेण स्वरेण कण्ठस्वरेण हस्तस्वरेण च यथामति कुर्यात् तथा च योगियाज्ञव-ल्क्यः । स्वरस्तु द्विविधः प्रोक्तो वेदोचारणकर्मणि । कण्ठस्वरो हस्तस्वरो गौणमुख्यप्रभेदतः ॥ तारस्वरेण हावेव भवेतामिति निश्च-यः ॥ वेदस्योचारणं कुय्यात् यथामति च वेदवित् । सर्वविद्यविनाशाय सर्वारम्भेषु सिद्धये इति ॥ किं कत्वा सर्वेभ्यस्तत्रागत्य स्थितेभ्यो हस्ते-्षिवति शेषः। अक्षतानि दत्वा कस्यै ? वेदाध्ययन्श्रवणिक्रयाव्यतिरिक्त-कियानिवृत्तये वेदस्याध्ययनं पठनम् श्रवणं पठनज्ञानाभावे आकर्ण-नपस्त्वञ्च तद्रूपा याः क्रिया इति ताभ्यो भिनास्तह्यतिरिक्ता याः क्रि-यास्तासां निवत्तये परित्यागायेत्यर्थः । अथ वेदोचारणं विम्विध्वंसक-गणेशस्तुतिपूर्वकषडंगान्तर्गतिश्वंसंकल्पात्मकाध्यायस्य वेदत्वेनोचार-णं इत्यर्थः ॥

गणानां त्वेति ॥ हे मम वसो मदीयधन श्रीगणेशदेव गणानां पतिं त्वा त्वां हवामहे आवाहयामः । व्हेञ् आव्हाने स्पर्धायाञ्च भ्वादि-गणे व्हंयतीत्यादिरूपं दशेः पश्यादेशवत् व्हयनेर्हवादेशेन हवामहे-प्रयोगनिष्पत्तिः गण्यन्ते प्रशस्तत्वेनेति गणाः श्रेष्ठास्तेषां मध्ये ये गणाः प्रशस्ततरास्तेषां पतिमीश्वरमित्यर्थः । सकलप्रशस्ततरेश्वरमिति

#### नमो गणेभ्यो गणपितभ्यश्च वो नमो नमो ब्रातेभ्यो ब्रातपितभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपितभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः २

भावः । किञ्च प्रियाणां प्रेष्ठानामिन्द्रादिदेवानां यज्ञाधिपतित्वेन तेषां ये प्रेयांसः कार्तिकेयादयः तारकादिवधजनितसुखहेतुभूतत्वात् तेषां पतिं युद्धारम्भे त्वदाराधनेन विमध्वंसपूर्वकिवजयप्रदत्वेन पतिफलप्रदातारमी-श्वरं त्वा हवामहे । किञ्च निधीनां निधिपतिं त्वा हवामहे निधयो धनादीनि तेषां मध्ये ये निधयोऽतिशयानन्तसुखभोगप्रवर्त्तिका योगिसद्ध-यस्तेषां पतिं दातारं त्वा हवामहे मदीये कार्य्ये जनितजायमानजनिष्य-माणानेकिवधप्रत्यूहसन्दोहविध्वंसनपूर्वककार्य्यसिद्धिहेतवे गणेशाह्वान-मन्त्रस्तपस्तुतिः कियते इति भावः । किञ्च गणपते अहं त्वयाऽजानि उत्पादितः कीदशोऽहं ।गर्भधम् मात्रा गर्भे धीयते यः स गर्भधम् ।लिङ्ग-व्यत्ययः छान्दसः गर्भध इत्यर्थः । किञ्च हे अज अनादे त्वं गर्भधं गर्भधो मासि न भवसि एतेन जन्मविकारकथनेन तदुत्तरत्वेन सर्वेषां यथाक्रमसम्भवात् षड्भावविकरवान् परतन्त्रः शरीरीति व्यज्यते त्वं तु विकाराभाववान् निर्विकारत्वेन स्वतन्त्रः ईश्वरः अत एव सर्व विधातुं समर्थ इति सूचितम् ॥

नमो गणेभ्य इति ॥ वः युष्माकं गणेभ्यो नमः गणपितभ्यश्च वो युष्मभ्यं नमः वःपदस्य तन्त्रत्वेन द्विविभक्त्यन्तार्थवत्त्वं एवं वो युष्माकं व्रातेभ्यो राशीभूतेभ्यः समूहेभ्यो नमः व्रातपितभ्यश्च वो युष्मभ्यं नमः तथा वो गृत्सेभ्यो विभकरेभ्योऽथवा विषयलम्पटेभ्यो मेधाविभ्यो वा नमः गृत्सपितभ्यस्तत्पालकेभ्यश्च वो नमः तथा च वो विविधक्कपेभ्यो विक्ठत-क्कपेभ्यो वा नमः यहा वो विक्कपेभ्यो विशिष्टक्कपेभ्यो नमः विश्वक्कपेभ्यः

#### सहस्तोमाः सहछन्दस आदृतः सहप्रमा ऋषयः स-प्त दैव्याः॥ पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन् ॥ ३॥

सर्वरूपेभ्यश्च वो युष्मभ्यं नमोऽस्तु सर्वत्र व इत्यादेशविशेषस्य इचर्थत्वमेव क्षेयम् ॥ इति गणेशस्तुतिः ॥

अथर्षिसृष्टिप्रतिपादकमन्त्रव्याख्या ऋषिनिरूपणमन्त्रोऽपि मङ्गलप्रदः ॥

सहस्तोमा इति ॥ सप्त ऋषयो भरहाजकश्यपगौतमात्रिविश्वामि-त्रजमदाग्नेविसष्ठाः । पूर्वेषां कल्पान्तराणि कारिणां पन्थानं अनुदृश्याव-लोक्यान्वालेभिरे अन्वारभन्त सृष्टिं कतवन्त इत्यर्थः । रलयोः साव-र्ण्यमिति अन्वालेभिर इति अलङ्कारार्थं रस्य लः। ऋषयः कीदशाः। स-हस्तोमाः । स्तोमा चिकीर्षा तया सह वर्त्तमानाः । यहा स्तोमाः का-रणसमुदायास्तैः सहिताः सृष्टिकारणसमुदायसमन्वितत्वेनापि तेषां चि-कीर्षेव स्फुटायते । चिकीर्षा विना तेषां कारणसमुदायैकीकरणं न घ-टते । पुनः कीद्शाः सहछन्दसः छन्दोभिः सहिताः सर्वज्ञा इति ए-तेन तेषां ज्ञानवत्त्वं प्रतिपादितम् । पुनः कीदशा आवृतः आशब्देन क-म्मोंच्यते तहुतः अथवा आवर्तयन्ति स्वकर्माणीत्यावृतः श्रद्धासत्यप्रधा-नानां तपोरूपात्मकर्मणां अनुष्ठातारः। एतेन विशेषणेन कृतिमत्त्वं तेषां निरूपितम्। पुनः कीद्याः सहप्रमाः। प्रमाणसंसाधितं यथार्थज्ञानं प्रमा त्या सह वर्त्तमानाः सहप्रमाः समासे सत्यपि सहस्य सादेशाभावः छा-न्दसः एतैर्विशेषणैः चिकीर्पाज्ञानकतिमत्वं कर्त्तृत्वं इति कर्त्तृत्वलक्षणं घटते तेन तेषामाप सृष्टिकर्त्तृत्वं प्रतिपादितम्। पुनः कीदशा दैव्याः प्र-जापतित्वेन देवताभिमानिनः ईश्वरत्वेन सृष्टिं कर्त्तुं समर्था इत्यर्थः । पुनः

#### यज्जायतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति॥दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरंकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ४॥

कीदशाः धीरा धियं रान्ति गृह्णन्ति इति धीराः एतेन ज्ञानसृष्टिरुक्ता । अयं भावः। कर्त्तृभिः प्रथमं बुद्ध्या ज्ञानकोटिपदार्थाः सृज्यन्ते पश्चान्मनो-मयकिष्पतानुसारेण द्रव्यमयाः सृज्यन्ते इति कथमन्वारेभिरे रथ्यो न रश्मीन् रथे साधुः रथ्यः सारिधः नकार उपमार्थः रश्मीनिव अथवा अनरश्मीन् रथरश्मीन् अनः शकटे च माति इति सकारलोपश्लान्दसः यथोत्तमसारिथरिष्टदेशप्राप्त्यर्थं अश्वनियमनाय रश्मीनन्वारभते एवं तेऽपि कारणेः स्वसृष्टिं कृतवन्त इत्यर्थः॥ इति ऋषिसृष्टिवर्णनेन ऋषिस्तृतिरिप मङ्गलार्थेवत्यर्थः॥ ३॥ इति मङ्गलक्षपस्तुतिः सम्पूर्णा ॥ अथ शिवसङ्कर्ण्ययाख्या सा मङ्गलार्थेव शिवसङ्कर्ण्यपदेनैव मङ्गलवोधात्॥

यज्जायत इति ॥ यन्मनो जायतः पुरुषस्य दूरमुँदैति दूरं गच्छति नानाविषयेषु सञ्चरतामिन्द्रियाणां सहकारित्वेनेतस्ततस्संचारित्वादित्यभिप्रायः । उरप्यर्थे तन्मनः सुप्तस्य निद्रितस्यापि तथैवेति जाय्रज्जन्यः
स्वप्त इत्युक्तेः । स्थूलेन्द्रियेषु स्वस्वगोलकेषु विश्रान्तेषु व्यापाराभावेऽपि
स्वकिष्पतिवषयेषु सूक्ष्मेन्द्रियेः सह तथैव प्रसरसम्भवात् । कीद्द्रां मनः
दैवं देवस्वरूपं पुनः कीद्द्रां मनः ज्योतिषां तजसानामिन्द्रियाणामेकं
मुख्यं अहितीयं सर्वकार्य्याणां तद्यीनलात् इति भावः । पुनः कीद्द्रां दूरंगमं दूरगामि व्यवहितविषये साधारणप्रवृत्तित्वात् तन्मे मम मनः
शिवसङ्कल्पमस्तु शिवाः सत्त्वात्मकाः सङ्कल्पा वृत्तयो यस्य तत् यहा
शिवः सङ्कल्पोऽभिलाषो ब्रह्मलोकादौ वासो यस्य तत् ॥

येन कम्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विद-धेषु धीराः॥यदपूर्व यक्ष्यमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शि-वसङ्कल्पमस्तु ॥ ५ ॥ यत् प्रज्ञानमृत चेतो धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजा-सु॥यस्मान्नतें किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव-सङ्कल्पमस्तु ॥ ६ ॥

येन कम्मीणीति ॥ येन मनसा अपसो मनीषिणः कर्मकुशाला-स्तपिस्वन इत्यर्थः । अप इति कर्मनाम [ निघं ॰ २,१ ] अपसस्तत्र कुशालत्वे 'अस्मायामेधास्नजो विनिः' इति विनिः । अपस्विन्शब्दस्तिस्मिन् न् "विन्मतोर्लुक्" इति इष्ठनोऽभावेऽिप छान्दसो विन्प्रत्ययस्य छुक् तेन अपसः कर्मवन्तः कर्मकुशालाः यज्ञे कर्माणि कण्वन्तीत्य-र्थः । स्वादिगणे रूपम् ॥ कीदशा मनीषिणः विद्धेषु धीराः पण्डिताः विधी-यन्ते कल्प्यन्ते इति विद्धा यज्ञाः यज्ञसाधनानि वा ज्ञानानि वा तेषु । किञ्च यन्मनः अपूर्व न पूर्व कारणं यस्य तत् नित्यमित्यर्थः । न्यायमते मनसो नित्यत्वात् वेदेषु वेदान्तमतस्य प्रधानत्वात् अपूर्वमद्भतं वेति । किञ्च यक्ष्यं पूज्यं तथा च प्रजानां प्रकर्षण जायन्ते इति प्रजा देहास्ते-षामन्तरन्तर्वित्तं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु इत्यर्थः ॥

यत्प्रज्ञानमिति ॥ यन्मनः प्रज्ञानं बुद्धिरूपम् सर्वव्यवहारहेतुकं ज्ञानं मनस एव निश्चयात्मिका वृत्तिर्बुद्धिः प्ररुष्टं स्वरूपात्मकं ज्ञानं यस्मात् तत्प्रज्ञानं इति वा वैराग्येण संसृतेरुपरतत्वेन निर्विकारे मनिस सित शुद्धवोधेद्धा वृत्तिर्भवतीति उत समुच्चये यन्मनः चेतः चित्तं चेतन्नाया उपलब्धेहेतुः स्मरणात्मकं ज्ञानं । धृतिश्च धैर्ध्यं यत् अन्तः अन्तरिन

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्॥येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥६॥ यस्मिनृचः सामयजू श्वि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना-भाविवाराः ॥ यस्मिश्चित्तः सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ७॥

न्द्रियं यत् ज्योतिः सुखाद्यपळिष्धिसाधनत्वेन सुखादीनां प्रकाशकं सुखं दुःखं धृतिरधृतिः संशयं विपर्ध्ययकामः सर्वं मन एवेति श्रुतेः। यच्च प्रजास (उक्तव्याख्यानुसारेण देहेषु) जनेषु वा विनाशधिम्मषु अमृतमविनाशि भवत्यनेन तस्य ब्रह्मांशभूतजीवाङ्गिखमुक्तम् यस्मान्मनस ऋते किञ्चन कर्म्म न क्रियते। केनापीति शेषः। सर्वकर्मकारणं मन एवेति भावः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥

येनेदमिति ॥ येन मनसा इदं वर्त्तमानं भूतमतीतं भविष्यद्वावि सर्वं भुवनं प्रपञ्चलातं परिगृहीतं परितः सर्वतो ज्ञातं त्रिकालसम्बद्धवस्तुषु भवति मनःप्रवृत्तमित्यर्थः । कीद्द्योन येन अमृतेन नित्येन सुखेन वा येन मनसा सप्त होतारो यस्मिन् स सप्तहोता अग्निष्टोमोनाम यज्ञस्ता-यते विस्तार्थ्यते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु । यस्मिन्मनिस ऋचः ऋग्वेदः साम सामवेदः यजूषि यजुर्वेदः नाम एते प्रतिष्ठिता आश्रिताः सन्ति सर्वेषां वेदानामधिष्ठानं यदित्यर्थः । कस्मिन् के इव रथनाभौ शकटचक्र-मध्यदेशीयस्थूलकाष्ठे आरा उभयतो नेम्यन्तर्गतालं वायमानाः काष्ठका इव यस्मिन् सर्वं प्रजानां चित्तं संज्ञानं ओतं सम्बद्धम् तन्मे मनः शिन्तसङ्कल्पं शिवसङ्कल्पात्मकं शान्तव्यापारं अस्लित्यर्थः ॥

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हत्प्रतिष्ठं यदजरं जिवष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्प-मस्तु ॥ ८ ॥

[अ. २५. कं. १८]

अथ स्वस्त्ययनोच्चारणम् ॥ स्वस्ति न इन्द्रो दृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्ट-नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द्धातु ॥ १ ॥

सुषारथिरिति ॥ यन्मनो मनुष्यान् लोकान्मनुष्यान् इत्युपलक्षणम् सर्वानेव देवदानविषप्रभृतीन् स्थूलसूक्ष्मान् जीवान् नेनीयते हिताहितवि- पयेषु अतिशयेन प्रवर्त्तयति निवर्तयति च कः कानिव सुषारथिरुत्कृष्टसार्थिरभीषुभिः रिमिभिरश्वानिव यथोत्कृष्टसारथिरश्वान् प्रग्रहानियन्तितान् समेषु स्वहितविषयेषु प्रवर्तयति विषमेषु निवर्त्तयति च कीदशानश्वान् वा- जिनः वेगवतः शीघानेकगतिशालिनः यन्मनो स्तप्रतिष्ठं स्दये प्रतिष्ठं आसीनमुपलभ्यमानिति यावत् तत्रैव ज्ञानोत्पत्तेः । यच मनोऽजरं नित्यं प्रौढं जिवष्ठं अतिशयजवशालि वेगवदित्यर्थः। तन्मे मनिश्वावसङ्कृल्पम्स्तु ॥ ८ ॥ इति शिवसङ्कल्पव्याख्या सम्पूर्णां ॥

अथ स्वस्त्ययनोचारणम्।

स्वस्ति न इति ॥ इन्द्रः नोऽस्मभ्यं स्वस्ति अविनाशं शुभं दधातु ददातु कीदशः वृद्धश्रवाः वृद्धं महत् श्रवः कीर्त्तिर्यस्य सः । पूषा नः स्वस्ति दधातु कीदशः विश्ववेदाः विश्वं सर्वं वेदो धनं यस्य विश्वं वेत्ती-ति वा विश्ववेदाः ताक्ष्यों रथो गरुडो वा नः स्वस्ति दधातु कीदशः [अ. ३६. कं. ३६.]

पयः एथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॥ २ ॥ [अ. ५. कं. २१]

विष्णो रराटमसि विष्णोः श्रप्ते स्थो विष्णोः स्यूरसि॥ विष्णोर्श्ववोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ ३ ॥

अरिष्टनेमिः अरिष्टा अनुपहिंसिता नेमिश्रकधारा पक्षो वा यस्य सः वृह-स्पतिः देवगुरुनोऽस्मभ्यं स्वस्ति ददातु ॥ १ ॥

पय इति ॥ हे अग्ने लं पृथिव्यां पयो रसं धाः धोहि स्थापय दधाते-र्लुङि मध्यमपुरुषैकवचने रूपम् बहुळं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि(६-४-७५) इत्यडभावः। ओषधीषु च पयो धाः। दिवि स्वर्गे च पयो धाः। अन्त-रिक्षे च पयो धाः। किञ्च मह्यं मदर्थे प्रदिशः दिशो विदिशश्च पयस्वतीः पयस्वत्यो रसयुताः सन्तु ॥ २ ॥

विष्णो इति ॥ हे दर्भमय मालाधारवंश लं विष्णोः विष्णु-लेनोपचिरतस्य हविर्धानमण्डपस्य रराटमिस ललाटस्थानीयोऽसि हे रराट्यन्तौ युवां विष्णोः विष्णुनामकस्य हिवर्धानमण्डपस्य श्रप्ते स्थः ओष्ठसन्धिक्षपे भवथः । हे लस्यूजिन (वृहत्सूचि) लं विष्णोईविर्धान-स्य स्यूरिस । सीव्यन्तेऽनेनेति स्यूः सूचिः। षिवु तन्तुसन्ताने किपि च्छ्वो-रित्यूठ् । हे रज्जुग्रन्थे त्वं विष्णोः हिवर्धानस्य ध्रुवोऽसि ग्रन्थिर्भवसि । हे हिवर्धान त्वं वैष्णवमासि विष्णुदेवताकत्वेन तत्सम्बन्धि भवसि । तस्माहिष्णवे विष्णुप्रीत्यर्थं ला लां स्तौम्यथवा स्पृशामीति शेषः ॥ ३ ॥

#### [ अ. १४. कं. २०. ]

अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो दे-वता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता॥ ४॥

#### [ अ. ३६. कं. १७. ]

द्योः शान्तिरन्तिरक्ष शान्तिः एथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शा-न्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वे शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥ ५॥

अग्निरिति ॥ या त्वं अस्यादिदेवतारूपासि तां त्वामुपस्तौमीति स्मरामीति वेति सर्वत्र योज्यम् । अस्यादी नां देवतात्वं प्रसिद्धम् ॥ ४ ॥

यौरिति ॥ युलोकरूपा या शान्तिः अन्तरिक्षरूपा च या शान्तिः पृथिवी भूलोकरूपा या शान्तिः आपोजलरूपा या शान्तिः ओषधयः ओषधिरूपा या शान्तिः वनस्पतयः दक्षरूपा या शान्तिः विश्वेदेवाः सर्वदेवरूपा या शान्तिः ब्रह्मत्रयीलक्षणं परं वा तदूपा या शान्तिः सर्वं सर्वजगदूपा या शान्तिः ब्रह्मत्रयीलक्षणं परं वा तदूपा या शान्तिः सर्वं सर्वजगदूपा या शान्तिः शान्तिः शान्तिः या स्वरूपतः शान्तिः सा शान्तिः मा मां प्रति एधि अस्तु पुरुषव्यत्ययः । महावीरप्रसादात्सर्वं शान्तिः मा मां प्रत्यस्त्वत्यर्थः । यद्दा चौरित्यादिषु विभक्तिव्यत्ययः सप्तम्यर्थे प्रथमा दिव्यन्तरिक्षे पृथिव्यामप्त्वौषधीषु वनस्पतिषु विश्वे-देवेषु ब्रह्मणि सर्विस्मश्च या शान्तिः सा मां प्रत्यस्त्वत्यर्थः ॥ ५ ॥

[अ. ३०. कं. ३.]

विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव॥यद्गद्धं तन्न आसुव६

इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीः॥ यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्न नातुरम्॥ ७॥

[अ. २. कं. १२]

एतं ते देव सवितर्यज्ञं प्राहुर्वृहस्पतये ब्रह्मणे॥
तेन यज्ञमव तेन यज्ञपतिं तेन मामव॥८॥

विश्वानीति ॥ हे देवसवितः विश्वानि सर्वाणि दुरितानि पापानि परासुव दूरे गमय यद्भद्रं कल्याणं तनोऽस्मान् प्रति आसुव आगमय ।

इमा इति ॥ वयमिमा अस्मदीया मतीः बुद्धीः रुद्राय शङ्कराय प्रभरामहे प्रहरामहे समर्पयामो रुद्रं स्मराम इत्यर्थः॥ (ह्य्यहोर्भश्छन्दसी-ति भादेशः) कीदृशाय तबसे महते बलवते वा उभयत्र तबःशब्दः पिठतः [ निघं ॰ २. ८. ३. ३. ] कपार्दिने जिटलाय क्षयद्दीराय क्ष-यन्तो निवसन्तो वीराः शूरा यत्र स क्षयद्दीरस्तस्मै शूरयुक्तायेत्यर्थः॥ क्षयन्तो नश्यन्तो वीरा रिपवो यस्मादिति वा । दिपदे पुत्रादये च-तुष्पदे गवादिपशवे सप्तमी वा दिपदचतुष्पदिवषये यथा येन प्रकारेण शं सुखमसत् भवति अस्मिन् ग्रामेऽस्मिन् वा संस्थाने विश्वं सर्वं प्राणि-जातं पुष्टं सम्बद्धमनातुरं निरुपद्वं स्वस्थं च यथा असत् स्यात् तथा मितं हरे समर्पयाम इत्यर्थः॥ ७॥

एतिमिति ॥ हे देव दांतादिगुणयुक्त हे सवितः प्रसवितः । एतं यज्ञ-मिदानीं क्रियमाणिममं मखं ते तुभ्यं त्वदर्थे प्राहुर्यजमानाः कथयन्ति [ अ. २. कं. १३. ]

मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञामिमं तनोत्व-रिष्ठं यज्ञ समिमं द्धातु विश्वे देवास इह माद्यंतामों प्रतिष्ठ ॥ एष वे प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यज-नते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति ॥ ९ ॥

अनुज्ञापयन्तित्यर्थः । किञ्च त्वया प्रेरितो देवानां यज्ञे यो ब्रह्मा तस्मै ब्रह्म-णे वृहस्पतये च प्राहुः । वृहस्पतिर्वे देवानां ब्रह्मा । तदिधिष्ठित एवायं मा-नुषो ब्रह्मत्वं करोति । किञ्च तेन हेतुना त्वदीयत्वेन यज्ञमव रक्ष । तथा तेनैव हेतुना यज्ञपतिं यजमानं चाव रक्ष । तथा तेनैव हेतुना मां ब्रह्मा-णमव पाळ्य ॥ ८ ॥

मन इति ॥ किञ्च मन आज्यस्य जुषतां कर्म्मणि षष्ठी । मनः घृतं सेवताम् । हे सिवतस्त्वदीयं चित्तं यज्ञसम्बिन्धिन्याज्ये स्थापयेत्यर्थः । किन्मूतं मनः जूतिः जवतेर्गतिकर्मणो जूतिरिति क्तिन्प्रत्ययान्तो निपातः स्त्रीत्वं छान्दसम् । अतीतानागतवर्त्तमानकालगतपदार्थेषु गमनशीलं हि मनः जवते शीव्रं गच्छतीति जूतिः । किञ्च बृहस्पितिरिमं यज्ञं तनोतु विस्तारयतु ब्रह्मत्वात् । तत इमं यज्ञमिरष्टं हिंसारिहतं कृत्वा संद्धातु [ इडाभक्षणेन हि मध्ये यज्ञो विच्छिन इत्येवमुच्यते ] किञ्च विश्वेदेन्वासः सर्वे देवा इह यज्ञकर्मणि मादयन्ताम् । मद तृप्तौ चुरादिः । तृप्यन्ताम् । एवं प्रार्थितः सिवता देवः ओन्प्रतिष्ठेत्यनुज्ञां प्रयच्छतु । ओनित्यङ्गीकारार्थः तथास्तु प्रतिष्ठ प्रयाणं कुरु यज्ञमानस्याभिप्रेतं प्रयाणं कर्मार्थमुद्यममवगम्य सिवता देवोऽङ्गीकृत्य तत्र प्रेरयतीत्यर्थः ॥ एष इति ॥ वे निश्चयेन नाम प्रसिद्धौ एष यज्ञः पूजनं प्रतिष्ठा सिक्वियाह्मं साक्रियाह्मं स्तुत्या भवतीति भावः। यत्र यस्मिन्कर्मणि एतेन उक्तप्रकारकस्य

सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु देवाः ॥१०॥ इति स्वस्त्य-यनं सम्पूर्णम् ॥

अथ विवाहः। तत्र कन्याहस्तेन षोडशहस्तपरिमितं मंडपं विधाय तहक्षिणस्यां दिशि पश्चिमां दिशमा-

त्कियारूपपूजनेन यजनते यजमानाः पूजयन्ति सर्वमेव निश्चयेनाखिलं तत्कर्म प्रतिष्ठितं लब्धास्पदं निर्विष्ठतया परिपूर्णमिति यावत्. भवति सम्पद्यते इत्यर्थः ॥ ९ ॥

सुप्रतिष्ठिता इति ॥ देवा योतनादिशीलाः सुप्रतिष्ठिताः सुसत्कता वरदाः स्वाभीष्टफलदातारो भवन्तु स्युरिति ॥ १०॥ इति स्वस्त्ययन-व्याख्या समाप्ता ॥

अथ विवाहः॥ अथ स्वस्त्ययनकरणानन्तरं विवाहविधिर्छिख्यते इत्य-थः। तत्र कन्याहस्तेनेति तच्छब्दस्य तु पूर्वपरामर्शकत्वेऽपि वृद्धिस्थ-परामर्शकत्वेन तत्र विवाहगृहे अङ्गनभूमौ कन्याहस्तेन पोडशहस्तपरि-मितं मंडपं विधाय कल्पियत्वा तद्दक्षिणस्यां दिशि मंडपाद्दक्षिणे पश्चि-मां दिशमाश्चित्य नैर्ऋतीमिभव्याप्येत्यर्थः। मंडपसंछग्नं मंडपसमीपव-तीत्यर्थः॥ उत्तराभिमुखं उत्तरास्यतो गमागमद्दारं यस्य तत् ईदशं कौ-तुकागारं कुळरीतिकरणार्थं कुळवधूकुळ्ळढाकुमारिकासिहितं कन्यास्थि-तये स्थानं च विधाय मंडपाच बहिरेशान्यां मंडपाद्दहिर्मध्येऽन्नापि मंड-पसंळग्नमेव बोध्यम्। ऐशान्यामीशानमभिन्याप्येत्यर्थः। जामातृचतुर्हस्त-परिमितां वरचतुर्हस्तपरिमितां वरकरचतुष्टयमात्रायामविस्तारवर्तीं सिकता-दिपरिष्ठतां सिकतादिविकीर्णां तुषकेशशर्करादिरहितां वर्ष्जातां शून्य-केणुनिर्मितां सावकाशत्वक्सारविहितां वेदीं अग्नेवितानार्थं स्तंभचतुष्टय-रूपां वेदिकां कारयेदिति तत्र मंडपादिविधाने प्रमाणान्याह। तथा च नक्क-

# श्रित्य मंडपसंलग्नमुत्तराभिमुखं कोतुकागारं च मंडपा-द् बहिरेशान्यां जामातृचतुर्हस्तपरिमितां सिकतादि-

पुराणे वृन्दाविवाहप्रस्तावे ब्रह्मवचनम् । तत्र प्रथमं स्तम्भनिखनने प्रमाण-माह।सूर्येंङ्गनासिंहघटेषु शैवे स्तंभोलिकोदण्डम्मगेषु वायौ॥मीनाजक्रमे निर्ऋतौ विवाहे स्थाप्योग्निकोणे वृषयुग्मकर्के।। इति मुहूत्तचिन्तामणौ रामे-ण प्रोक्तम्। अथ ब्रह्मपुराणवाक्यम्, विवाहोत्सवयज्ञेषु मंडपं कल्पयेत्सुधीः। सर्वविमविनाशाय सर्वेषां चित्ततुष्टये । १ । चतुःस्तम्भसमायुक्तं चतुर्हारं सुशोभनम् । अनेकवर्षिकायुक्तं तोरणैः समलङ्कतम्, । विहङ्गैः कत्रिमै-र्जुष्टं कूजद्भिर्वातयोगतः । मनो हरद्भिः सर्वेषां प्रेक्षकाणां समन्ततः । शिल्पकर्मातिनिपुणं विश्वकर्माविनिर्मितम् । चित्रितं चित्रकारैश्व रिञ्ज-तं रागकारिभिः । मण्डितं मणिभिः पुष्पैर्दन्तैर्वश्चेरलङ्कृतम् । सवितानं विधातव्यं तत्प्रकृष्टेन वाससा । दक्षिणस्यां पराभागे कल्पयेन्मंडपान्ति-के । विवाहे कौतुकागारं नारीशालां तथाध्वरे । मंडपाद्वहिरैशान्यां वेदी-श्रेवाग्निहेतवे । तथा च पराद्यारः । यज्ञोत्सवविवाहेषु विधायादौ च मंड-पम् । धर्मदिक्पश्चिमे भागे कौतुकागारमुत्तमम् । लेपितं शुद्धमृद्या शुद्धये च सुशोभनम् । अधिष्ठितं सुकुम्भेन निश्छिद्रेण द्वेन च । च-त्राननदीपेनाधिष्ठितेन सुशोभिना । घृतेन तिलतैलेन ज्वलता वा दि-वानिशम् । विधातृप्रतिमां तत्र कन्या प्रयतमानसा । ब्रह्मचर्यव्रतवती स्नाता चैकाग्रमानसा । एकवस्रा च स्वमनः संयम्यालीसमन्विता । ध्यायेचतुर्मुखीमष्टभुजां च कमलासने । तिष्ठन्तीं कर्म्मफलदां समर्थी योगसेविताम् । रूपयौवनसौभाग्यलब्धये यशसे तथा । गृहाधिपत्यसिद्ध्यर्थ वश्याय गृहपुष्टये । सर्वविभविनाज्ञाय विवाहे मङ्गलाय च । पितुश्च श्व-शुरस्यापि यशसे चार्थसिद्धये। विवाहकौतुकं हस्ते विभ्रती कन्यकावृता । कौतुकागारमध्यासोदित्याचाथर्वणी श्रुतिः॥ इति तथा चापस्तम्बः। विधाय

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

# परिष्कृतां तुषकेशशर्करादिरहितां ज्ञून्यवेणुनिर्मिता वेदीं च कारयेत् ॥

मंडपं पूर्व विवाहे चाध्वरे तथा । तदैशान्यां वहिस्तस्माहेदीं कुम्भञ्ज मंडपे । गणेशं स्थापयेन्मध्ये कत्वा तिलकमण्डलम् । वेद्याञ्च स्थापयेह-हिं साक्षित्वायार्चनाय च । तथा च कश्यपपराशरौ । मंडपाद्वहिरैशान्यां सदा कुर्याच वेदिकाम् । अग्न्यर्थञ्च विवाहादौ कतादित्रियुगेषु वै। कठौ सङ्कोचतः कुर्याद्वहिवेंदीं च मण्डलात् । अन्येषु युगेषु त्रिषु क-तादिषु मंडपाद्रहिरित्यनुसारेण मण्डपाद्वहिरेव वेदीकरणं कलियुगे तु मण्डलाद्वहिर्न मंडपाद्वहिरिति पकारस्थाने लकारोचारणं सर्वत्र वाक्येष्व-ति कलियुगेऽन्ययुगेषु च व्यवस्था महद्भिः स्थापिता सैव मन्तव्येत्यर्थः। मरीचिरपि कते भोगे मनोमोद उदारत्वं गमिष्यति । कलै। जनस्तु सङ्कोचं धर्मकार्थ्ये विशेषतः । देशधर्मादिसङ्कोचाहेदी स्यानमण्ड-लाद्वहिरिति मण्डलात्तिलकनाममण्डलात् । विवाहादौ लिखेनित्यं तिलकं नाममण्डलमिति कात्यायनाभिधानात् । मंडपे तिलकंनाम मंडलञ्ज विधायते तस्माद्वहिर्वेदीं विदध्यात् इत्याशयः। सर्वतोभद्रतिलकयोर्लक्षणं कात्यायनेनोक्तम् । सूर्घ्यादयो ग्रहा यत्र राजन्ते मध्यसंस्थिताः । इन्द्रा-दयः प्रतिदिशं स्वस्वभागेष्ववस्थिताः॥ १ ॥ वहिः शिवसुताद्याश्व स-र्वतोभद्रमुच्यते । विवराजो भवेधत्र मध्ये नान्यस्तु कश्चन । २ । सु-महत्सुन्दरं चैव तिलकं नाम मण्डलम् । उच्यत इति शेषः । गृहारामप्रति-ष्ठायां दुर्गाहोमे नवग्रहे। सर्वतोभद्रकं कुर्य्यान्मण्डपे तिलकं लिखेत्। इ-ति ब्रह्मपुराणे वेदीपरिमाणं निरूपितम् । यवोदरैरङ्गुलमष्टसंख्यैईस्तोऽ-ङ्कुलैः पङ्कुणितैश्चतुर्भिः॥ स्यान्मण्डपं षोडशहस्तमात्रं तत्तूर्यभागेन च वेदिका स्यात् । तथा च मरीचिः। वेदी बहिः स्याद्यदि मंडपाच तत्तूर्घ्य-भागेन च वेदिका सा ॥ वेदी यदा मण्डलतो वहिः स्यात्सा वेदिका ह-

Gurukula Library

#### विवाहदिने कृतनित्यक्रियेण यजमानेन

स्तमिताग्रदिष्टा । वेदीस्वरूपं मनुराह सर्वत्र वेदी चतुरङ्गुलोच्छ्ता वि-निर्मिता सैकतम्हत्तिकादिभिः ॥ हिधा तु सा केवलवेदिकात्मिका परा युता स्तम्भचतुष्टयेन या ॥ इति । स्तम्भचतुष्टयेत्युपलक्षणं तेनोपरितनकाष्टक-चतुष्टयेनापि युता इति भावः । विवाहस्योभयपक्षे तुल्ययोगक्षेमत्वात् वर-पक्षेऽपि विवाहदिने कर्त्तव्यतां निरूपयति ॥

विवाहदिन इति ॥ विवाहदिने सर्वकार्याणि गौणत्वेन विधाय मुख्यत्वेन खात्वा तावत्कतनित्यिकियेण याजमानेन पूजकत्वेन प्रसिद्धेन जामातृपित्रा वरजनकेनेत्यर्थः । जामातृपित्रेति विवाहकाले सर्वेषां वरप-क्षीयस्वपक्षीयाणां पूजकत्वेन कन्यापितुर्मुख्यत्वात् जामातृपित्रेति कन्यापि-तुर्मुख्यत्वसूचनायैवेत्यलं तेन माटपूजापूर्वकं सर्वासां मातृणां पूजनं विधाय आभ्युद्यिकं नांदीमुखं नाम श्राद्धं कर्त्तव्यम्। आभ्युद्यिककालनिरूपकप्र-माणानि श्राद्धविवेके आभ्युदियकश्राद्धप्रस्तावे। कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववेश्मिन । चूडाकर्मणि बालानां नामकर्मादिके तथा । सीमन्तो-नयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने इत्यादि । अथाभ्युदायिकविधौ कात्यायनः । नात्रापसव्यकरणं पितृतीर्थञ्च नेष्यते । पात्राणां पूरणादीनि दैवेनैवाभि-कारयेत् । शातातपः । सर्वदद्यौ हि पितरः पूजनीयाः प्रयत्नतः । सन्ये-न चोपवीतेन ऋजुदर्भेण धीमता । पितृणां रूपमास्थाय देवाश्वानं सम-श्रुते । तस्मात्सव्येन दातव्यं रुद्धिश्राद्धेषु नित्यद्याः । मातृश्राद्धं तु पूर्व स्यात् पितृश्राद्धं ततः परम् । ततो मातामहश्राद्धं रुद्दौ श्राद्धत्रयं स्मृ-तम् । त्रिष्वेवैतेषु युग्मांश्र बाह्मणान् भोजयेच्छुचिः । प्रदक्षिणञ्च सन्येन प्रदयाद्दैवपूर्वकम्. ॥ विष्णुपुराणे ॥ देवतीर्थेन वै पिण्डान् दयात्कायेन वा पुनः । द्राक्षामलकमूलानि यवांश्र्याथ निवेदयेत् । शङ्कः । दिधवदरा-ज्याक्षतैर्मिश्राः पिण्डा मधुविवर्ज्जिताः । स्वधाशब्देन रहिता दातव्याः

## जामातृपित्रा मातृपूजापूर्वकमाभ्युद्यिकं कर्तव्यम्।

पितृतृप्तये । प्रजां पुष्टिं धनं धान्यं यद्गः स्वर्गमरोगिताम् । नृणां श्राद्धैः सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः । इत्याभ्युद्यिकं फलम् । गणेशपूजनं मात्रकापूजनं वसोर्धारा च तदङ्गत्वेन पूर्वमेव विधेयानि अथ कन्यापक्षे-ऽपि विवाहदिने कर्त्तव्यतां निरूपयति । कन्यापितेति । कन्यापिता गौ-णानि चान्यानि कर्माणीति ज्ञात्वा मुख्यत्वेन शौचहीनं क्रिया यथा इति कथनात् प्रथमं शुचिः शौचादिकं विधाय स्नात्वा धर्माधिकारी स्यादिति विधिवलात्सातः कृतसानः शुक्लाम्बरधरः श्वेतधौतोत्तरीयादिवस्रधृक् कतितयिक्रयः कता नित्यिक्रयाः सन्ध्यादिकम्माणि येन सः तदनन्तरं मातृपूजाऽऽभ्युद्यिके कुर्यात् । मातृपूजेत्युपलक्षणम् आभ्युद्यिकाङ्गानि वरदराजं मातृकाः श्रियं देवीं प्रतिष्ठाप्य सम्पूज्य वसुधारां दत्वा आभ्युद्यिकं कुर्यादिति भावः॥ गौरी पना राची मेधा सावित्री विजया जया। देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः॥१॥ हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिस्तथात्मकुलदे-वता । इति मातृः प्रणवादिचतुर्थ्यन्तनामभिरावाह्य । मनो जूतिर्जु-षतामिति ऋचाक्षतैः युगपद्रणेशश्रीसहिताः प्रतिष्ठाप्य कौसुंभसूत्रावृतदूर्वा-ङ्करमयीं रक्षिकां विधाय तदुपरि एकैकां स्थापयित्वा पाद्यार्घादिभिराभ्युद्यि-कश्राद्धं कुर्यात् तत्पद्धतिश्च श्राद्धविवेक इति। अथाईणवेलायामिति अथ-शब्दो मङ्गलार्थे । अर्हणवेलायां वरार्चनकाले अर्हणवेलां रहि समाधाय तस्याः पूर्वमेव वराईणवेला यथा न नश्येदिति त्हदि कत्वा ततः पुरस्ता-देव पञ्चसप्तघटिकाऽवसरमभिव्याप्य वरमानाय्य तावहरस्य पूजाया अ-ङ्गत्वेन समीचीनत्वेन च मंडपे प्रथमं सर्वविमहरत्वेन सर्वकार्यसाधक-त्वेन च श्रीगणेशं कुम्भञ्च सम्पूज्येति शेषः। तदनु उदझुखो यजमा-नः कन्यादाता प्राङ्मुखं वरमूर्ध्वजानुं आगमनकर्तृत्वेनोर्द्दमेव तिष्ठन्तं सम्बोधयेदिति भार्या। त्रिवर्गकरणं शुभशालियुक्ता शीलं शुभं भवाति ल-

## ॐ साधु भवानास्तामर्ज्ञायिष्यामो भवन्तमिति

भवशेन तस्याः । तस्माद्दिवाहसमयः परिचिन्त्यते हि तनिभतामुपगताः शुभशीलधन्मीः ॥ इति रामोक्तलभवेलां हृदि समाधाय विचार्य्य पूजार्थं व-रस्याभिमुखत्वाय सावधानत्वाय सम्बोधनम् । तदेवाह ।

साधुभवानिति । भवान् पूज्यत्वेन प्रसिद्धः साधु सुखं यथा भवति तथा तावदास्तां तिष्ठतु भवन्तमर्चनीयं यावदर्चियिष्यामः बहुवचनं सकु-दुम्बाभिप्रायेणैवेति । यथोक्तम् भाष्ये । आहरान्ति विष्टरं पाद्यमर्घमाचमनी-यम् मधुपर्क इति यजमानपुरुषा इति शेषः ॥ यत्र वा अईन्नागच्छति सर्वगृह्या वै तत्र चेष्टयन्ते इति श्रुतिः अर्चियिष्याम इति प्रतिज्ञायते । तेन वरयोग्यमेवैतदित्यभिप्रायं मनिस निधाय। अस्यार्चनीयत्वे प्रमाणमाह भाष्ये। षडर्घ्या भवन्ति आचार्घ्यऋविग्वैवाह्यो राजा प्रियः स्नातक इति। आचार्य्य उपनयनपूर्वकं वेदवेदाङ्गस्याध्यापको गुरुरित्यर्थः॥ ऋत्विक् श्री-तस्मार्त्तादिकर्मार्थं रतो ब्रह्मादिः वैवाह्यो वरः प्रियो मित्रं उत्क्रष्टजातिः समानजातीयो वा न त्वपकृष्टजातीयः प्रियोऽर्घ इति भावः॥स्नातको वेद-मधीत्य समादतः सन् स्नातः । तस्याचार्योऽर्घदानं तावत्करोति नान्यः इति ॥ अन्यत्प्रमाणमाह प्रतिसंवत्सरमईयेयुर्यक्ष्यमाणाः ऋत्विज इति अ-स्यार्थः प्रतिसंवत्सरानन्तरमागतानाचार्य्यादीनघीदिना सदार्चयेदिति विधिः प्रति संवत्सरमाचार्घ्यादयोऽर्चनीयाः पुनः यक्ष्यमाणायागं करिष्यन्तो यजमानास्तुं ऋत्विजः सम्वत्सरादर्वागि अर्चयेयुरिति ।

अर्चयेति वरेण प्रत्युक्ते प्रतिज्ञासङ्कर्षं कुर्यात् । ॐमद्य तत्सिद्त्यादिकाछज्ञानं कृत्वाऽमुकगोत्रोऽमुक-शम्मां श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफछप्राप्त्यर्थममुकगोत्राया अमुकप्रवराया अमुकनाम्न्याः कन्याया विवाहोत्सव-नैमित्तिकवरपूजनमहं करिष्ये। ततो दाता ॐशन्नो देवी-ति जलं मन्त्रयेत् लाजाश्चेति लाजा मन्त्रयिता तज्ञले-न पादप्रक्षालनम्। तत्रादो दक्षिणपादप्रक्षालनम्। तत्र मन्त्रः। दक्षिणपादमवनेनिज इदमहमस्मिन्कुले ब्रह्मव-र्चसं ददामि। उत्तरपादमवनेनिज इदमहमपितेजोवीर्य्य-मन्त्राभ्यां प्रजाः पश्चन् ब्रह्मवर्चसं ददामि। इति तावत् पादो प्रक्षालय पश्चाद्विष्ठरपाद्यादिदानं। वरोपवेशनार्थं शुद्धमासनं दत्वा विष्ठरमादाय विष्ठरो विष्ठर इत्यादिक-

अर्चयेतीति । इति तस्य पूज्यत्वं संसाध्य वरेणार्चयेति प्रत्युक्ते वरपूजा-दिप्रकारमाह।वरोपवेशनार्थमिति।वरोपवेशनार्थं शुद्धमासनं दत्वाविष्टरदानं। तत्राह मनुः। पूजको यजमानस्तु दत्वादौ शुद्धमासनम्। तस्योपवेशनार्थं तु विष्टरं प्रददेत्पुनः। १। यथान्यायं यथोदिष्टं वराय विधिपूर्वकम् इति। शुद्धा-सनलक्षणं प्राह मरीचिः। शणसूत्रादिनोतं च निर्मितं शोधितैः शरैः। मुख्यं स्थूलतमं रम्यं प्राहुः शुद्धं सुखासनम् । १। तथा च पराशरः। सिंहासनं सुवर्णोदिधातुना निर्मितं शुभम्। दारुभिर्निर्मितं चाथ शरैर्वा शुद्धमासनम् इति। दारुभिरिति शुद्धैश्वन्दनदेवदारुप्रभृतिभिरिति भावः। विष्टरमादा-येति। यजमानो विष्टरमादायपञ्चविंशतिदर्भतृणमयं कूर्चं गृहीत्वा विधिना दद्यादिति। विष्टरलक्षणं गृह्यपरिशिष्टे। पञ्चाशता भवेद्रह्या तदर्थेन तु स्य किपल ऋषिस्तिष्टुप् छन्दो विष्टरो देवता विष्टरदाने विनियोगः। ॐविष्टरो विष्टरो विष्टरः इत्यन्येनोक्ते विष्ट-रः प्रतिगृह्यतामिति दाता वदेत् । विष्टरं प्रतिगृह्णामी-त्यभिधाय वरो विष्टरमुदग्रमुभयपाणिभ्यामादाय।

विष्टरः । ऊर्ध्वकेशो भवेद्रह्मा लम्बकेशस्तु विष्टरः॥ दक्षिणावर्त्तको ब्रह्मा वामावर्त्तस्तु विष्टरः ॥ यहा।पञ्चविंशातिदर्भाणां वेण्यग्रे ग्रन्थिभूषितम् । वि-ष्टरं सर्वयज्ञेषु लक्षणं परिकीर्तितामिति ॥ १ ॥ विष्टरिश्चवृता दर्भकूर्चक इति वा॥ इति विष्टरलक्षणम्। अथ विष्टरदाने यथा विधिस्तत्र प्रमाणमाह सुमन्तुः । विष्टरप्रभृतीनन्यस्त्रिस्त्रिवारं वदेत्करे । दातुर्निरीक्ष्य दाता तु वि-ष्टरः प्रतिगृह्यताम्॥ विष्टरं प्रतिगृह्णामीत्यभिधायाददेहरः।तमुत्तराग्रमादाय मन्त्रेणोपविदोत्स्वयम् । विष्टरप्रभृतीन् पाद्यार्घाचमनीयम् धुपर्कानिति । तथा च गृह्यपरिशिष्टे। अन्यस्त्रिस्त्रिः प्राह विष्टरादीनिति। विष्टरइत्यादिकस्य कपिल इति । विनियोगं विना मन्त्रः पहुरे गौरिव सीदतीति विनियोगसुचा-र्थं मन्त्रपाठः कर्त्तव्यः । विनियोगमाह । ऋषिच्छन्दोदेवतानां कर्मणे विनियोजनम्। विनियोगः स आदिष्टो मन्त्रे मन्त्रे प्रयुज्यते॥ इति। अन्यस्त्रि-स्त्रिविष्टरादी-प्राहेति गृह्यपरिशिष्टे निरूपणात् विष्टरो विष्टर इति त्रिवारं अन्येन अर्चकादपरेण वा दात्रप्रतिग्रहीत्रोभिनेन पुरोधसा उपा-ध्यायेन वा उक्ते सित । वारत्रयकथनं तु श्रवणादित्रयवत् शास्त्रोक्तिवि-ष्टरलक्षणयाथात्म्यसाक्षात्कारायैवेति विष्टरत्वे सिद्धे विष्टरः प्रतिगृह्यतामिति दाता वदेत् इत्यर्थः । वस्तुयाथात्म्ये विज्ञाते वस्तुदानमिति न्यायात् । प्रशस्तादुत्तमं दानं प्रतिगृह्णाति सत्तमः। प्रतिग्राह्यन्मुखीभूय विपर्ययम-तोऽन्यथा॥इति हारीतवचनात् दातुः प्रशस्तत्वसिद्धये दानस्य चोत्तमत्वप्रा-ह्यै उन्मुखीभूय वरो विष्टरं प्रतिगृह्णामीत्यभिधाय विष्टरं प्रतिगृह्णाति।वि-

ॐवण्में ऽस्मीत्यस्याथर्वणवाग्दालभ्य ऋषिरनुष्टुप् छन्दो विष्ठरो देवता विष्ठरोपवेशने विनियोगः । ॐवण्में ऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्य्य इमं तमभितिष्ठामि यो मां कश्चाभिदासतीत्यनेनेनमुद-गयमासनोपरि निधायाभ्युपविश्वति ।

ष्टरमुदगग्रमुभयपाणिभ्यां गृहीत्वा ततो वरः किङ्कर्यादित्यपेक्षायामाह। वि-ष्टरमुदङ्मुखेन यजमानेन तिष्ठता दत्तं पूर्व गृहीत्वा शुद्धादासनात्पश्चिम-भागे प्राङ्युखस्तिष्ठनर्धः पूर्वोक्तलक्षणं विष्टरं पाणिभ्यामुद्गग्रमादाय वष्मीं ऽस्मीति मन्त्रपाठानमन्त्रितमेनमुद्गग्रमासने नियायाभ्यपाविद्योत्। एनमभ्युपविशातीति पाठे एनं विष्टरं विद्तीकत्वोपविशतीत्यर्थः। वर्षोऽस्मि समानानामिति। आत्मानमर्च्यत्वायार्घः स्तौति कुळज्ञानाचारवपुर्वयोग्र-हैरहं समानानां सजातीयानां मध्ये वर्ष्मः श्रेष्टः ज्येष्ठो वा आच्छादको वा। आच्छादके तथा ज्येष्ठे श्रेष्ठे वर्ष्म इतीरितः। इति हळायुघेऽनेकार्थेषु। अस्मि भवामि केषां क इव उद्यतामुदयं गत्वा प्रकाशं कुर्वतां ग्रहनक्षत्रतार-कादीनां मध्ये सूर्य इव स्थितः किश्च इमं विष्टरं तं पुरुषमुद्दिश्य विष्टरव-द्धमभिलक्षीकत्याभिभूय वा तिष्ठामि अधःकत्वोपर्युपविज्ञामि तं कं यः कश्चन मां अभिदासित हिनस्ति उपक्षीणं कर्तुमिच्छिति इति वा दास सेवायां अभिपूर्वो दास हिंसार्थ इति कर्केण व्याख्यातम् । दस् उपक्षये इत्यस्य धातोर्वा रूपम् । इत्युपवेशनविधिः । आसीनायासने तिसमन्पादयोविष्टरं तथा । दद्यादन्यं ततो दाता पादौ प्रक्षाल्य यत्ततः ॥१॥इति भृगूत्तया पादौ प्रक्षाल्य विष्टरदानम्।विष्टर इति मन्त्रेण विद्धाति इति भविष्योत्तयाऽपि प्रथमं पाचदानमिति पाचं पद्भयामाक्रमणीयमिति लक्षणेन हितीयं विष्टरमि पाद्यं भवति । किंच पाद्यं पादार्थमुदकं पाद्य-

ॐपायं पायं पायमित्यन्येनोक्ते पायं प्रतिग्रह्मता-मिति दाता बदेत्। पायं प्रतिग्रह्णामीत्यभिधाय वरः।। वि-यजमानाञ्जिलतोञ्जिलना पायमादाय वरः॥ वि-राजो दोहोऽसीतिमन्त्रस्यप्रजापितर्ऋषिरनुष्ठुप्छन्द् आपो देवता पादप्रक्षालने विनियोगः। ॐविराजो दोहोसि विराजो दोहमशीयमिय पाद्यायै विराजो दोहोति दक्षिणचरणं प्रक्षाल्यानेनैव क्रमेण वामच-रणप्रक्षालनम् । ततः पूर्वविद्वष्टरान्तरं गृहीत्वा पूर्वोक्तनानेनैव प्रकारेण पूर्वोक्तमन्त्रेणेव चरणयो-रधस्तादुत्तराग्रं वरः कुर्यात्।

मित्येव पूज्यपूजाऽवसरे व्यासादिभिर्निरूपणात् विष्टराद्यतिरिक्तमेव पान् धानिर्धारणम् । पादप्रक्षाळनार्थं ताम्रादिपात्रस्थमुदकं सुखोष्णं तथा च आचारचन्द्रोदये । दलोपवेद्यानायादावासनं विष्टरं तथा । पादप्रक्षाळना-याम्भः स्थितं ताम्रादिभाजने । १ । पाद्यह्यं विष्टरवद् दद्याह्क्षिणसन्य-तः । पाद्यान्ते विष्टरं देयं पूर्वेण विधिना पुनः । २ । इति । ताम्रं पै-त्तळकं छोहमीपळञ्च हिजादितः । पात्रं पाद्यजळायोक्तं ताम्रं वा सर्व-वर्णकम् ॥ ३ ॥ इति पाद्यपात्रमुक्तं सुमन्तुना ॥ पाद्यार्थमुदकं कोष्णं ताम्रपात्रे च संस्थितम् । तेन प्रक्षाळयेत्पादं विधिना च तथापरम् । १। इत्यापस्तम्बवचनात् । यजमानोऽञ्जिलना पाद्यमादायेत्यर्थः ॥

पाद्यं पाद्यं पाद्यमिति॥ पाद्यस्याऽपि पूर्वविद्यिः अतः सुगमम्। विराजो दोहोऽसीति पादयोर्जलक्षेपे मन्त्रोऽस्यार्थः। प्राणधारणादिगुणैः सकलसौढधेन विविधतया राजते यः स विराट् तस्य विराजः विशिष्ट- ततो दूर्वाक्षतपुष्पचन्दनयुतार्घपात्रमादाय यजमा-नः।ॐअर्घ इत्यादिविष्णुर्ऋषिस्त्रिष्टप्छन्दो विष्णु-देवतार्घदाने विनियोगः। ॐअर्घोऽर्घाऽर्घ इत्युक्ते-ऽन्येनार्घः प्रतिगृह्यतामिति दाता वदेत्। ॐअर्घ प्रतिगृह्णमीत्यभिधाय।

दीप्तेः दोहोऽसि । परिणतः रससारोऽसीत्यर्थः। यतः पुराणेष्वपि विराट्पुरु-षद्मारीरादेव जलोत्पत्तिर्निरूपिता। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो हि न-रसूनवः॥ इति । हे उदक अहं तं लां विराजो दोहं अशीय अश्लुवै प्रतिगृ-ह्मामीत्यर्थः । अश् भोजनदीह्यादानेषु । इत्यस्य धातोराशिषि लिङि रूपम् । अशीयेति विकरणलोपः छान्दसः । किश्व मिय विषये मिहिन षया पाद्या पादयोः साध्वी सपर्व्या तस्य तद्र्थं हे विराजोदोह मन्त्र-संस्कृतजल मचरणप्रक्षालनयोग्यं भवेत्यर्थः। मन्त्रपठनकाल एव चरणप्र-क्षालनं न तु मन्त्रान्ते । अनेनैव विधिना हितीयपादं प्रक्षाल्य पूर्वविह-प्टरान्तरं दद्यात् । ब्राह्मणस्य दक्षिणं प्रथमं क्षत्रियवैश्ययोः सन्यं (वामं) प्रथमं। ब्राह्मणो दक्षिणं पादं पूर्वं प्रक्षालयेत्सदा । क्षत्रादि प्रथमं सन्यमिति धर्मानुशासनम् । १। इति पसपुराणवचनात् । इति पाद्यविधिः सम्पूर्णः ॥ अथार्घविधिः। अर्घतेऽनेनेत्यर्घं इत्याप एव मन्त्रिक्षात्। अर्घशब्देनो-दकपात्रमेवेति कर्काचार्थः। गन्धपुष्पाक्षतकुशतिलशुभ्रसर्पपद्धिदूर्वान्वितं सुवर्णादिपात्रस्थमुदकमिति गृह्यादिषु। कुशचन्दनपुष्पाणि चाक्षता उदकं तथा । पयो दिध तथा रुक्ममष्टाङ्गोऽर्घः करग्रहे ॥ इति पुराणे ब्रह्मवाक्ये-नार्घलक्षणमुक्तम् । प्रतिवर्णं पात्रभेदोऽपि तस्यैवोक्तेः। यत उक्तम् । कांस्यपात्रं भवेदिप्रे स्वर्णपात्रं तु भूमिपे। रौप्यपात्रं भवेदैश्ये लोहपात्रञ्च शूद्रके ॥ १ ॥ इति अर्घदानप्रतिग्रहादिकमपि विष्टरवदेव पूर्व कत्वा-

वरो यजमानहस्ताद्घं गृहीत्वा। आपः स्थ इत्या-दिमन्त्रस्य सिन्धुद्वीप ऋषिरनुष्टुप्छन्दोऽघीक्षतादि-धारणे विनियोगः। ॐआपः स्थ युष्माभिः सर्वा-न्कामानाप्रुवानीति शिरसि किञ्चिदक्षतादिकं घृत्वा॥

ऽग्रिमविधानमाह।आपः स्थेति मन्त्रार्थः । हे आप इति शेषः।यतो ययं आपः स्थ आपो भवथ अप्शब्द आष्ठु व्याप्ताविति धातोः आप्रोतेः किप् वा ह्रस्वश्रोति सर्वेषां अमृताज्यपयोदधिमधुफलपुष्पपत्रयवसानशुचिपु-ष्टितुष्टित्हिष्टितृहयादीनां हेतुत्वं या आप्नुवन्तीत्यापः हेतवः यतो यूयं आपः स्थ सर्वत्र हेतवः स्थ अस् भुवीत्यस्य लठि मध्यमपुरुषबहुवचनं तस्मात् युष्माभिः कत्वाहं सर्वानशेषान् अभीष्टार्थान् आप्रवानि लभेय । इति मन्त्रं पठित्वाऽघीतिकश्चित्पुष्पमक्षतं वा गृहीत्वाऽर्घ स्विशारिस क्षिपेत्। यत उक्तम् । दातुरघ्योंऽर्घमादाय तस्माच्छिरासि धारयेत् । मन्त्रान्ते स-र्वकामः सन् किञ्चित्पुष्पादिकं वरः॥ इति कामधेनुकारवचनात् । ततो-ऽर्घोऽर्घ गृहीलोपमौलि समानीय निनयनभिमन्त्रयते इति भाष्यवचनाः त्। अस्यार्थः। प्रतिगृहीतमर्घं शिरसाऽभिवन्च निनयनामयन् भूमौ प्रवा-हयन् अभिमन्त्रयतेऽप्यों वरः समुद्रं वः इति मन्त्रेण न तु मन्त्रान्त इति । तथा च पराशरः। गृहीलार्घं वरस्तस्मात्पुष्पं दला स्वमूर्द्धनि । करयुग्मेन तं भूयो मौलिपर्यन्तमानमेत्। शनैरानम्येशदिाश तं मन्त्रेण समुत्मृजेत् इति। मन्त्रेण समुद्रं व इति मन्त्रेणेत्यर्थः। समुद्रं व इति मन्त्रार्थः॥ हे आपः साधितार्थान् वो युष्मान् अहं समुद्रं प्रहिणोमि कारणतां नया-मि अतो यूयं मत्प्रहिताः स्वां योनिं रसतां स्वकारणभूतं समुद्रं वा अ-भिलक्षीकत्येत्यर्थः। गच्छत व्रजत किञ्च युष्मत्प्रसादादस्माकं वीराः भा-तरः पुत्राश्वारिष्टाः सन्तु रिष्टा हिंसा तद्धं कर्म्म वा रिष्टं न रिष्टं येषां ते

समुद्रं व इत्यादिमन्त्रस्याथवंण ऋषिर्वहती छन्दो वस-णो देवताऽर्घजलप्रवाहे विनियोगः। ॐसमुद्रं वः प्रहि-णोमि स्वां योनिमभिगच्छत अरिष्टास्माकं वीरा मा प-रासेचिमत्ययः ४ इत्यर्घपात्रस्थजलमेशान्यां त्यजन् प-ठेत्। ततआचमनीयमादाय यजमानः आचमनीयमि-त्याप स्तम्बऋषिरुण्णिक्छन्दः आपो देवता आचमनी-यदाने विनियोगः। आचमनीयमाचमनीयमाचमनीय-मित्यन्येनोक्ते आचमनीयं प्रतिगृह्यतामिति दाता वदेत्

तदनुपहिताः सन्त्वित्यर्थः। किञ्च मत्पयः मत्पूजाई अंब्वादि मङ्गलजलं मा परासेचि अपगतं मास्तु मापगच्छित्वत्यर्थः। तदिहैव तिष्ठतु सदैवा-हमर्घ्यो भवानीत्यर्थः॥ इत्यर्घविधिः॥

अथाचमनविधिः ॥ आचमनीयमाचमनार्थं कमण्डलुसम्भृतं शुद्धं जलं । आचमनलक्षणमाह । गोकणीकारं करं कत्वा तत्र स्थापितस्य चुलुकमात्रस्य जलस्य पानं त्रिःकला ब्रह्मादितीर्थनाचमनम् यत उक्तं ॥ पूताभिः प्रकृतिस्थाभिर्हीनाभिः फेनबुद्धुदैः । त्रिवारमद्भिराचामेद्विजादिः शुद्धिहेतवे॥ इत्याचारचन्द्रोदये। अद्भिरतु प्रकृतिस्थाभिर्हीनाभिः फेनबुद्धुदैः । हत्कण्ठतालुगाभिश्र यथासङ्ख्यं हिजातयः। इत्याचारादशें । हिजादिर्बद्धतिथेन त्रिः पिवेदम्बु वीक्षितम् । इत्यपि तत्रेव । तत आन्चमनीयमिति ततोऽर्घविधेरनन्तरं यजमानः आचमनीयं पूर्वोक्तलक्षण्लक्षितं शुद्धकमण्डलुसम्भृतं जलं ताम्प्रमयार्घपात्रे कतं आदाय पूर्वविद्यागपाठोऽन्येनाचमनीयमिति तिरुक्तिदीत्राचमनीयदानं अर्घ्येण्याचमनीयप्रतिग्रहणादिकं कत्वा अर्घमाचमनीयजलं वामकर्यृतताम्रमयार्घपात्रेण दक्षिणहस्ते सकदाचिमतुमुचितं पृत्वा विनियोगपूर्वकं मन्यार्घपात्रेण दक्षिणहस्ते सकदाचिमतुमुचितं पृत्वा विनियोगपूर्वकं मन्यार्घपात्रेण

आचमनीयं प्रतिगृह्णामीत्यभिधाय वरो यजमानहस्ता-दाचमनीयं गृहीता। आमागन्निति परमेष्ठी। ऋषिर्वहती छन्दः आपो देवता अपामुपरूपर्शने विनियोगः ॐआ-मागन्यशसा सङ्मृज वर्चसा तम्माकुरु प्रियं प्रजानाम-धिपतिं पशूनामरिष्टं तनूनाम्॥ इत्यनेन सकृदाचामेत् द्विस्तूष्णीं आचामेत्।

न्त्रं पठित्वा सकदाचामेत्। मन्त्रं पठित्वेति मन्त्र आमागन्नित्यादि ज्ञेयम्। मन्त्रार्थः । तत्र परमेष्ठी बृहतीमाह आचमने अप्सु अपामधिपस्तिष्ठती-ति शुत्यनुसारेण आचमनाय हस्ते धृतजलं समीक्ष्य तत्र वरुणं ध्याला आशंसार्थया सामवेदची वरुणं प्रार्थयते । आमागनिति । हे जलेश व-रुण तं मा एवं रूपेण स्थितं पूर्वो क्तप्रकारेण स्थितं त्वामाश्रितं मा मां यशसा आमा सह आमा सहार्थेऽव्ययम् सहभावं सामीप्यं वा आगन् आगमय यशस्विनं कुर्वित्यर्थः। आगनिति प्रार्थनायां लोट् मध्यमपुरुषै-कवचनम् । प्रत्ययलोपञ्छान्दसः।मो नो धातोरिति मकारस्य नकारादेशः। आङ्पूर्वो गम्लृ गतौ इति धातुस्तस्य रूपम् । किञ्च ब्रह्मवर्चसा ब्रह्मवर्च-सेन संसृज संसृष्टं कुरु ब्रह्मतेजः संसर्गिणं कुर्वित्यर्थः । ब्रह्मवर्चसेत्युप-लक्षणम् । क्षत्रियवैश्ययोः स्वस्वतेजसा संसृजेति भावः। किञ्च प्रजानां प्र-इास्तजनानां प्रियं प्रेष्ठं कुरु। किञ्च पशूनां गवाश्वादीनामधिपतिं स्वसत्वे-न स्वामिनं कुरु। किञ्च तनूनां शरीराणां अरिष्टं अहिंसकं सुखजनकं वा कुरु रिष्टं हिंसाकर्मा। निषिद्धं कर्मा हिंसा स्यादिति वसिष्ठः। अनभ्या-सस्तु वेदानां त्यागात्सत्कर्मणां गवाम् । गुरुगङ्गार्चुविप्राणां निन्दा गो-हत्यया समा । १ । इति वृहत्पराशरस्मरणात् । न तु वाङ्मनोभी रिष्टं वा कुर्यामित्याद्यायः । यहा तनूनां द्यारीरावयवानां आरेष्टं आपद्रहितं कुर्वित्य-

ततो यजमानः कांस्यपात्रस्थद्धिमघुघृतानि समा-दायान्येन कांस्यपात्रेण पिधाय कराभ्यामादाय मधुपर्केति मधुच्छन्द ऋषिर्वृहती छन्दो मधुभुग्देव-ता मधुपर्कदाने विनियोगः।

र्थः रिष्टमापत्तस्य अभावं कुरु । इति मन्त्रेण सकदाचामेत् । तदनन्तरं दिस्तूष्णीं मन्त्रपाठं विनैवाचामेत् ॥ इत्याचमनविधिः ॥

॥ अथ मधुपर्कविधिः॥ तत आचमनविधेरनन्तरं यजमानः कां-स्यपात्रस्थद्धिमधुघृतानि अन्येन कांस्यपात्रेण पिहितान्यादाय गृहीला मधुपर्केऽन्योक्तिं मधुपर्कदानवाक्यं च विष्टरादिवत्कुर्यात् । प्रतिग्रहे तु विशेषः । मधुपर्कप्रतिग्रहे विशेष इति पूर्व यदुक्तं तत्राह । मधुपर्क-मसम्प्रतीक्ष्य प्रतिगृह्णाति विवेकहीनजीवो बुद्धापश्चात्त्यजित तेन प्रा-प्रोति पापसन्दोहमिति । वृहत्पराशरः । मधुपर्कं प्रतिगृह्य पीला तं यस्तु सन्त्यजेत् । तेन पापं महाघोरं तं तु नाशु प्रतिग्रहेत् ॥ न दोषो मनुरित्याह सम्प्रतीक्ष्य प्रतिग्रहे । अतः सम्प्रतीक्ष्य प्रतिगृह्णीया-दिति भावः। अथ मधुपर्कलक्षणं भाष्ये प्रोक्तम्। दिधमधुवृतमथ पिहि-तं कांस्येनेति। तथा च समृतिः। संशोधितं दधि मधु कांस्यपात्रे स्थितं घु-तम् । कांस्येनान्येन संछनं मधुपर्कमितीर्यते ॥ शोधनमपि तत्रैव वृहत्प राशरेणोक्तम् । दधिक्राम्णेति दक्षश्च वस्त्रानिष्कासनञ्च यत् । मधुव्वातेति तिसृभिर्मधुनः शोधनं स्मृतम् ॥ आज्यमग्नावधिश्रित्य विह्ननानुसृते घृते । घृतं घृतेति मन्त्रेण वस्त्रपूतश्च शोधनम्॥ एतच्छोधनमेतेषां मधुपर्कविधौ मतम्। अन्यत्र मधुपर्कात्तु वस्तपूतं हि केवलम् ॥ इति। मधुपर्के दध्यादिपरि-माणं। सर्पिश्च पलमेकन्तु द्विपलं मधु कीर्त्तितम्। पलमेकं दिध प्रोक्तं मधुप-

ॐ मधुपकों मधुपकों मधुपकं इत्यन्येनोक्ते ॐ म-धुपकः प्रतिगृह्यतामिति दाता वदेत्। मधुपकं प्रति-गृह्णामीत्यिभधायेव वरः ॐ मित्रस्येति प्रजापित-ऋषिः पंक्तिश्छन्दो मित्रो देवता मधुपकंदर्शने वि-नियोगः॥ ॐ मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्ष्य इति दातृकरस्थमेव मधुपकं निरीक्ष्य देवस्य त्वेति ब्रह्मा ऋषिगीयत्रो छन्दः सविता देवता मधुपकंग्रहणे विनियोगः।

र्कविधौ बुधैः॥ इति मधुपर्कवृहत्परिमाणं वृहत्पराशरेणोक्तम्। सर्पिरेकगुणं प्रोक्तं शोधितं दिगुणं मधु । मधुपर्कविधौ प्रोक्तं सर्पिषा च समं द्धि । इति लघ्वापस्तम्बेन लघु परिमाणं दर्शितम् । एतेन पलनियमं वि-हाय यावत् परिमाणं माषटङ्काख्यपरिमाणमाज्यं संशोध्य कांस्यपात्रे संस्थापितं तावदेव परिमाणं द्धि तद्विगुणं मध्विति यद्यपि स्यात्तथापि नैतयोर्वाक्ययोर्विरोधः। यतो बृहत्पराद्यारेण मर्घ्यादा दर्दिाता। पलपरिमाणा-द्धिकं सर्पिर्न स्यात् । इत्यात्यन्तिकी मर्थ्यादा तेन दर्शिता । न्यूनपरिमा-णन्तु आपस्तम्बेन सार्पिरेकगुणं माषटङ्केत्युक्तम् । नाधिकमिति तात्प-र्घ्यम् । इति । किञ्च प्रतिगृहीतं मधुपर्कमपीत्वा त्यागे महाघोरपा-पसम्भवः । रोमकीटादिदूषितमधुपर्कपानेऽपि महाघोरपापसम्भवः । अतो यजमानकरस्थमेव निर्दोषज्ञापनार्थं निरीक्षेत । यदि निर्दुष्टं तदा प्र-तिगृह्णीत। ग्रहणाभावेऽपि प्रतिगृह्णामीत्यभिधानन्तु यजमानमानायैव के-वलं । मधुपर्कत्यागजान्दोषान् दर्शयति स्मृतिसारमहार्णवप्रभृतिषु । यत उक्तम् । रोमाभिस्तु भवेत्कुष्ठी मक्षिकाभिर्दरिद्रिता । कीटकैश्व भवेदन्धस्त-दर्थं हि निरीक्षणम् ॥ गवां दुग्धे तु रोमाणि घृतमध्ये तु मक्षिकाः ।

ॐदेवस्य त्वा सिवतुः प्रवसेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामीत्यभिधाय वरो मधुपर्क गृ-हीत्वा वामहस्ते कृत्वा ॐनमः इयावास्यायेति प्रजापतिऋषिगीयत्री छन्दः। सिवता देवता मधु-पक्कांलोडने विनियोगः।

मधौ च कीटकाः स्युर्वे तदर्थं हिनिरीक्षणम्॥ किञ्च मधुपर्कनिरीक्षणेऽदृष्टमपि फल्णम् तदेव दर्शयति ॥ पुंभिश्र यत्कृतं पापं वाल्ययौवनवार्द्धके ।
तत्सर्वं नाशयत्पापं मधुपर्कोऽवकाशने इति तत्र स्पृतिषु दर्शनात् ।
अवकाशने पिधानमुद्धाट्यावलोकन इत्यर्थः ॥ मधुपर्क इति मधुपर्क
इति विरन्येनोक्ते मधुपर्कः प्रतिगृह्यतामित्याह दाता । अर्ध्येण प्रतिगृह्णामीति केवलं वाङ्मात्रेणोच्यते एवं नतु विष्टरादिवत्तत्क्षणमेव प्रतिगृह्यते ॥ अस्यायमाशयः ॥ प्रतिगृह्यतामिति दात्रोक्ते प्रतिगृह्णामीत्यभिधाय वरो यजमानहस्तगतमेवोद्धाटितं कृत्वा मित्रस्यति मन्त्रेणार्घं प्रतीक्षते ॥ मित्रस्यति ॥ हे पधुपर्क त्वा त्वां मित्रस्य सूर्यस्य चक्षुपा प्रतीक्षते ॥ मित्रस्यति ॥ इहमादित्येन चक्षुर्दानेनानुगृहीतः त्वां पश्यामीत्यर्थः ॥ ततो रोमादिभिरदृष्टं निरीक्ष्य यजमानदत्तं मधुपर्क देवस्य त्विति मन्त्रेण दिक्षणहस्तेन प्रतिगृह्णाति वरः ॥

देवस्य त्वेति। हे मधुपर्क अहं त्वा त्वां प्रतिगृह्णामि कास्मिन् साति स-वितुर्देवस्य प्रसवेऽभ्यनुज्ञाने साति सावितुः सम्मते इति यावत्। प्रपू-र्वः सूरभ्यनुज्ञाने इत्याह कैयटः। काभ्यां ग्रहणं अश्विनोरिश्वनीकुमार-योर्बाहुभ्यां तथा च पूष्णः आदित्यस्य हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामी-त्यर्थः। अयं भावः। सूर्य्यस्यानुग्रहात् अश्विनीकुमारदत्तद्वािकभ्यां वाहु-भ्यां तथा पूषदत्तद्वािकभ्यां कराभ्यां गृह्णामीत्यर्थः। इति दक्षिणेनादाय

### ॐनमः इयावास्यायात्रशने यत्त आविद्धं तत्ते निष्क-न्तामीति अनामिकयात्रिः त्रदक्षिणमालोड्य १

सक्ये कृत्वा सक्ये पाणौ स्थितं तं दक्षिणहस्तानामिकया तन्मूळ्ळ्यद-क्षिणहस्ताङ्गुष्ठया नमः श्यावास्यायोति मंत्रेण प्रदक्षिणं त्रिवारमाळोडय-ति इति भाष्यकारवचनात् । तदेव दर्शयति । सक्ये पाणौ कृत्वा तं दक्षिणहस्तानामिकया त्रिः प्रयौतीति किं त्रिवारमाळोडयेदित्यर्थः । म-धुपर्क समादाय देवस्य त्वेति मंत्रतः । यजमानदत्तं दक्षेण सक्ये पाणौ निधापयेत् । दक्षहस्तानामिकया त्रिः समाळोडयेहरः । तन्मूळेंऽङ्गुष्ठमा-दाय मधुपर्कञ्च सर्वगम् । ॐ नमः श्यावास्यायेति मंत्रेणैव विचक्षण इति वामनपुराणवचनात् ।

ॐ नमः इयावास्यायेति । अथ मंत्रार्थः ॐनमः इयावास्यायेति जठ-राग्निञ्च सम्बोधयति हे अग्ने तुम्यं नमः । कीदृशाय तुभ्यं इयावास्यायं किपश-मुखाय ते तब अनशने अनाशने अद्यते इत्यनं तस्य अशनं भक्षणं तिस्मन-नाशने हस्वः छान्दसः अकारछोपेन । तथा च तेऽनशनेऽनभक्षणकाछे त-त्र यत् आविद्धं निषिद्धं अभक्ष्यभक्षणजन्यपापजनकत्वेन संिक्छिद्धं यत् अदनीयं तिनष्क्तामि निरस्यामि यच्छुद्धमनं तत्त्वमश्रुहीत्यर्थः । इत्य-नामिकयेति । इति मंत्रेण अङ्गुष्ठलग्नमूळकया दक्षहस्तानामिकया त्रिः प्रदक्षिणमाछोड्य । अनामिकाङ्गुष्ठेन च त्रिनिस्क्षयतीति सूत्रवलात् अ-नामिकाङ्गुष्ठाभ्यां भूमौ किञ्चिनिक्षिण्य पुनस्तथैव हिः प्रत्येकं निःक्षिपेत् । एतदेव विद्यणोति । अनामिकाङ्गुष्ठेनोति । अनामिका च अङ्गुष्ठश्र अ-नामिकाङ्गुष्ठं समाहारहन्द्दे एकवद्भावः । तथा च । दक्षिणहस्तानामि-काङ्गुष्ठाभ्यां त्रिर्निस्क्षयित । त्रिवारमपसारयित पात्राद्धहिनिर्गमयतीत्य-

### अनामिकाङ्गुष्टाभ्या भूमो किञ्चित्रिक्षिण्य पुनस्तथै-व द्विः प्रत्येकं निक्षिपेत् ।

र्थः । त्रिः प्रयौति । अनामिकाङ्गुष्ठेन च त्रिर्निरूक्षयतीति सूत्राभ्यां प्रयव-णनिरूक्षयोर्युगपनिरूपणात् । मंत्रालिङ्गाच । प्रयवणनिरूक्षणयोरव्यव-धानात् । प्रतिप्रयवणं प्रतिनिरूक्षणञ्च मंत्राभ्यासः तथा च । नमः स्या-वास्यायेति मंत्रस्य प्रतिप्रयवणं प्रति निरूक्षणमधिकत्य पड्डारं मंत्रपाठः। विलोडनत्रये त्रिवारं मंत्रपाठः । विलोडनानन्तरं भूमिनिःक्षेपणेऽपि त्रि-वारं मंत्रपाठः मंत्रपठनानन्तरमालोडनभूम्याक्षेपणयोरभिधानात् । तथा योगियाज्ञवल्क्यः। संविधाय करस्थं तं मंत्रेणालोड्य निक्षिपेत्। त्रिस्त्रिर्वारं भाष्यवलान्मन्त्राभ्यासकतिस्तथोति । आपस्तम्वः । प्रतिप्रयवणं कुर्घान त्तथाप्रतिनिरूक्षणम् । मन्त्राभ्यासं सूत्रकारभाष्यकारिनरूपणात् । सव्ये पाणौ तं कत्वा त्रिः प्रयौति अनामिकाङ्गष्ठेन च त्रिर्निरूक्षयतीति सूत्रं। सव्ये पाणौ तं मधुपर्कं स्थितं कला दक्षिणहस्तानामिकया त्रिः प्रयौति प्रदक्षिणं त्रिवारमालोडयति । नमः श्यावास्यायेति मंत्रेण तमेव विलो-डितं तद्दिणाऽनामिकाङ्गष्ठाभ्यां मंत्रेण त्रिर्निह्रक्षयित । अपसारयित पा-त्राद्वहिर्निर्गमयतीति भाष्यकारविवरणम् इति । तत आचारात् इति ततोऽनन्तरं आचारात् देशकुलाचारात् । कन्यायै मधुपर्क द्रष्टुं द्यात् । कन्याऽपि मधुपर्क सम्यगवलोकयेदित्यर्थः । नार्घ्यो हि सूक्ष्मतरालोकने चतुरा अतो रोमादिनिरीक्षणार्थं दद्यादिति भावः । यद्यपि गृहीतम्थुपर्क-त्यागे पूर्व दोष एवोक्तस्तथापि त्यागदोषाद्रोमादिभक्षणदोषोऽधिकः। अतो निरीक्षणं मधुपर्कग्रहानन्तरमयुक्तं यतो ग्रहणत्यागप्रायश्चितं कुर्यात् भक्षये-दिति विधिर्ज्ञायत इति तात्पर्य्यम् । आचारादिति कथनान विधिरकरणे प्र-त्यवायाभावादित्येके।वेदधर्मान्देशधर्मान्कुलधर्माश्च शाश्वतान्।धर्मशास्त्रा-

## ततआचारान्मधुपर्क किञ्चित्कन्याये द्रष्टुं दद्यात्।

विरुद्धांश्च न त्यजेद्ज्ञानदुर्वछः। इत्याचारत्यागनिषेधात् । प्रत्यवायशङ्ख्या-नाचारत्यागोऽपीत्यन्य इति भावः। यन्मधुनो मधव्यमिति। तस्य त्रिस्तिः प्रा-रनाति यन्मधुन इति मंत्रेणेति सूत्रम्।तस्य मधुपर्कस्यैकदेशं तस्येत्यवयव-लक्षणा पष्टी । तेन तस्यावयवमेकदेशमादाय यन्मधुनो मधव्यामिति म-न्त्रेण सकत्प्राश्य पुनरनेनैव मंत्रेणोच्छिष्टाद्वितीयवारं प्राश्य तथैव तृतीय-वारं प्राश्नातीति । तस्य त्रिः प्राश्नातीति सूत्रे त्रिः शब्दानुवृत्तौ पुनस्त्रि-र्ग्रहणं एकद्रव्ये कियादत्तौ सकन्मंत्रवचनशङ्काव्युदासार्थमिति । तस्य त्रि-स्त्रिः प्राश्नाति यन्मधुन इति मंत्रेणमधुमतीभिर्वा मधुपर्कप्राशनं प्रत्यूच म् अनामिकाङ्गुष्ठाभ्यामेवेति केचिदिति यावत्सूत्रमित्यर्थः । ननूच्छिष्टः कथं मंत्रमुचारयेदित्याशङ्कायामाह। मधुपर्के च सोमे च अप्सु प्राणाहुतीषु-च । दन्तलम्रे चेक्षुदण्डे नोच्छिष्टो भवति हिज इति स्मरणात् । मधुपर्क-भक्षणेनोच्छिष्टाभावान मन्त्रोचारणे दोष इति । अथ मंत्रार्थः । यन्मधुन इति। भो देवा मधुनो मकरन्दस्य यन्मधव्यं मधुनि साधु यत्तन्मधव्यं परम-मुत्कृष्टं रूपं रूपयाति प्रकाशयाति देहसंघातामिति रूपम् । अनायं वीह्या-दिवत् प्राणधारकम् अनोपादानकम्वा अनादिरसकदम्बम्वा तेन मधुनो मधव्येन परमेणोत्कृष्टेन रूपेण देहसङ्गतप्रकाशकेन अनायेन अनोपादा-नकेन रसेन सर्वरूपापनेन अहं परमः सर्वेभ्यो गुणाधिकः मधव्यः मधु-पर्कार्हः अनादः सदनभोक्ता असानि भवानि इति मन्त्रेण वारत्रयं मधुपर्कप्राज्ञानं प्रति प्राज्ञाने चैतन्मन्त्रपाठ इति मूलकारवचनात् ॥ म-धुमतीभिर्वा मधुपर्कप्राशनं प्रत्यृचं मधुवातेति तिसृभिर्वा मधुपर्कप्राश-नं प्रत्यृचं मधुपर्कप्राशनं मधुवातत्यादि तिसृभिर्वा अनामिकाङ्गुष्ठाभ्या-मेवोति केचित् ॥ तथा च पराझरः । यन्मधुनोति मन्त्रेण त्रिस्त्रिरर्घ्यः पि-वेन्मधु मधुमतीभिः प्रत्यृचं मधुवातेत्यादि।तिसृभिः मधु मधुपर्कं नामैकदे-

ॐ यन्मधुन इत्यस्य कौत्स ऋषिर्जगतीछन्दः।म-धुपक्की देवता। मधुपर्कप्राशने विनियोगः।

ॐ यन्मधुनो मध्वयं परमः रूपमन्नाद्यं तेनाहं मधुनो मध्वयेन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मध्वयोन्नादोसानीति ॥ ९ ॥ इत्यनेन वारत्रयं मधुपर्कत्रा- अनं प्रतिप्राशने चैतन्मन्त्रपाठः । ततो मधुपर्कशे- षमसंचरदेशे धारयेत् ।

ारकर्त् भागा गतुगनात्त्रायामा मयुष्कप्तकात्राखद्वत्र्वप्ता मयुत्रवा द-वता मधुपर्कप्राशने विनियोगः । मधुमतीर्च इपस्कृषि यत्ते सोमादाभ्य-नाम जाग्रवि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वेमि स्वा-ङ्तोऽसि इति । मन्त्रार्थः । हे सोम त्वं नोऽस्माकं इपोऽनानि मधुमतीः मधुररसोपेताः कृषि कुरु। हे सोम ते तव अदाभ्यमहिंस्यं जागृवि जा-गरणशीलं यनामास्ति सोमेति हे सोम तस्मै तनामवते तुभ्यं सोमाय स्वाहा । दत्तमस्तु स्वाहेत्यक्षरद्वयमुक्त्वा निष्क्रमेत् उरु विस्तीर्णमन्त-रिक्षमन्वामें अनुगच्छामि हे प्राण त्वं स्वयमेव कतोऽसि स्वयमुत्पनो-ऽसीति यावत् । (अ॰ ७-कं-२) मधुवातेत्यादीनां गौतम ऋषि-र्गायत्री छन्दो विश्वे देवा देवता। मधुपर्कप्राशने विनियोगः। ॐ मधु वा-ता ऋतायते म्धु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः। मधुनक्तमु-तोषसो मधुमत्पार्थिवछ् रजः । मधुद्यौरस्तु नः पिता । मधुमानो वनस्प-तिर्मधुमां अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः । मन्त्रार्थः । ऋतं यज्ञ-मिच्छतीति ऋतायन् तस्मै ऋतायते यजमानाय वाता वायवो मधु मधु-मन्तो रसवन्तो वान्त्विति शेषः। सिन्धवः स्यन्दमाना नद्यः समुद्रा वा मधु मधुमत् रसवत् उदकं क्षरन्ति स्रवन्तु । " तिङान्तिङ् " इति

# ततआचारान्मधुपर्क किञ्चित्कन्याये द्रष्टुं दद्यात्।

्र पुण्यासी मान्य पर्या हिल्ला विवाह मान

विरुद्धांश्च न त्यजेद्ज्ञानदुर्वलः। इत्याचारत्यागनिषेधात् । प्रत्यवायशङ्कया-

नहरूपात वेहमान विहास विश्वास

भी हा हा है। यह ब्यू के प्राप्त हैं। देवते व्यू प्रकार

म् अनामिकाङ्कुष्ठाभ्यामेवेति केचिदिति यावत्सूत्रमित्यर्थः । ननूच्छिष्टः कथं मंत्रमुचारयेदित्याशङ्कायामाह। मधुपर्के च सोमे च अप्सु प्राणाहुतीषु-च । दन्तलम्ने चेक्षुदण्डे नोच्छिष्टो भवति हिज इति स्मरणात् । मधुपर्क-भक्षणेनोच्छिष्टाभावान मन्त्रोचारणे दोष इति । अथ मंत्रार्थः । यन्मधुन इति । भो देवा मधुनो मकरन्दस्य यन्मधव्यं मधुनि साधु यत्तन्मधव्यं परम-मुत्कृष्टं रूपं रूपयाति प्रकाशयाति देहसंघातामिति रूपम् । अनायं वीह्या-दिवत् प्राणधारकम् अनोपादानकम्वा अनादिरसकदम्बम्वा तेन मधुनो मधव्येन परमेणोत्कष्टेन रूपेण देहसङ्गातप्रकाशकेन अनाचेन अनोपादा-नकेन रसेन सर्वरूपापनेन अहं परमः सर्वेभ्यो गुणाधिकः मधव्यः मधु-पर्कार्हः अनादः सदनभोक्ता असानि भवानि इति मन्त्रेण वारत्रयं मधुपर्कप्राञ्चनं प्रति प्राञ्चने चैतन्मन्त्रपाठ इति मूलकारवचनात्॥ मन धुमतीभिर्वा मधुपर्कप्राशनं प्रत्यृचं मधुवातेति तिसृभिर्वी मधुपर्कप्राश-नं प्रत्यृचं मधुपर्कप्राशनं मधुवातेत्यादि तिसृभिर्वा अनामिकाङ्गुष्ठाभ्या-मेवोति केचित् ॥ तथा च पराझरः । यन्मधुनेति मन्त्रेण त्रिस्त्रिरर्घ्यः पि-वेन्मधु मधुमतीभिः प्रत्यृचं मधुवातेत्यादितिसृभिः मधु मधुपर्क नामैकदे-

# ॐ यन्मधुन इत्यस्य कोत्स ऋषिर्जगतीछन्दः।म-धुपको देवता। मधुपर्कप्राशने विनियोगः।

शे नामग्रहणमिति न्यायात् । तथा च कात्यायनः । प्राश्नाति मधुपर्क त्रिः पठन् यन्मधुनोति त्रिः। यहा मधुमतीभिर्मधुवातेत्यादितिसृभिः प्रत्यृचं मधुपर्कप्राशनं अनामिकाङ्गष्टाभ्यामेवेति केचित् तन समीचीनम् । म-धुपर्कप्राशनस्य परमपवित्रतानिदानत्वात् तदेव दर्शितं मनुना । गङ्गोदकं पञ्चगव्यं मधुपर्कं कुशोदकम्। अन्तर्गच्छेत्तु यस्यांहो हित्वा सर्वाधिका-रिकत् इति । मधुमतीत्यादीनां मधुच्छन्दऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दो मधुप्रदो दे-वता मधुपर्कप्राशने विनियोगः । मधुमतीर्ने इपस्कृधि यत्ते सोमादाभ्य-नाम जाग्रवि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वेमि स्वा-ङ्कतोऽसि इति । मन्त्रार्थः । हे सोम त्वं नोऽस्माकं इपोऽनानि मधुमतीः मधुररसोपेताः रुधि कुरु। हे सोम ते तव अदाभ्यमिहंस्यं जागृवि जा-गरणशीळं यनामास्ति सोमेति हे सोम तस्मै तनामवते तुभ्यं सोमाय स्वाहा । दत्तमस्तु स्वाहेत्यक्षरद्वयमुक्त्वा निष्क्रमेत् उरु विस्तीर्णमन्त-रिक्षमन्वामि अनुगच्छामि हे प्राण तवं स्वयमेव कतोऽसि स्वयमुत्पनो-ऽसीति यावत् । (अ॰ ७-कं-२) मधुवातेत्यादीनां गौतम ऋषि-र्गायत्री छन्दो विश्वे देवा देवता। मधुपर्कप्राशने विनियोगः। ॐ मधु वा-ता ऋतायते म्धु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः। मधुनक्तमु-तोषसो मधुमत्पार्थिवष् रजः । मधुयौरस्तु नः पिता । मधुमानो वनस्प-तिर्मधुमां अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः । मन्त्रार्थः । ऋतं यज्ञ-मिच्छतीति ऋतायन् तस्मै ऋतायते यजमानाय वाता वायवो मधु मधु-मन्तो रसवन्तो वान्त्विति शेषः । सिन्धवः स्यन्दमाना नद्यः समुद्रा वा मधु मधुमत् रसवत् उदकं क्षरन्ति स्रवन्तु । " तिङान्तिङ् " इति

लोटो लडादेशः । औषधीः औषधयः नोऽस्माकं माध्वीः मधुररसोपेताः सन्तु नक्तं रात्रिनों ऽस्माकं मधु मधुमत् मयुररसोपेतमानन्दकरमस्तु । उ-ताऽपि च उपसो दिवसा अपि मधुमन्तः सन्तु । पार्थिवं रजः पृथिवी-लोको मातृभूतो मधुमत् मधुररसोपेतमस्तु । पिता पितृभूतो यौः युलो-को मधुमान मधुररसोपेतोऽस्तु । वनस्पतिरश्वत्थादिनीऽस्माकं मधुमान् रसवान् यज्ञसाधनभूतोऽस्तु । सूर्य्यो मधुमान् सन्तापराहित्यलक्षणमाधु-र्घरसोपेतोऽस्तु। गावः यज्ञसाधनभूताः रश्मयः नोऽस्माकं माध्वीर्मधुमत्यो रसवत्यो भवन्तु । रसो वै मध्विति श्रुतेः । वातादीनि रसवन्त्यस्माकं भो-ग्यानि भवन्त्विति सर्वोऽर्थः। [ अ. १३. कं. २७-२८-२९] इति म-धुमतीभिर्वा मधुवातादिभिर्वा मधुपर्कप्राशने चेमौ विनियोगौ विनियो-ज्याविति ज्ञेयम् । मधुपर्कशेषप्रतिप्रतिमाह । पुत्रायान्तेवासिने वोत्तर आसीनायोच्छिष्टं दचात् सर्व्वं वा प्राश्नीयात् प्राग्वा संचरे निनयेत्। इति सूत्राणि मधुपर्कशेषसन्धारणे प्रमाणानि पुत्राय सूनवे अन्तेवासि-ने उपनयनप्रभृतिविद्यार्थित्वेनाचार्थ्यकुलवासिने शिष्याय उत्तर आसीनाय इत्युभयोर्विशेषणम् । आभ्यामुच्छिष्टं मधुपर्क प्रय-च्छेत् । उच्छिष्टं प्राशितशेषामित्यर्थः । वा पक्षान्तरे स्वयं स्वयमेव सर्व प्राञ्नीयात् । वा पक्षान्तरे प्राक् पूर्व्वस्यां दिशि असंचरे जनसंचावरर्जिते देशे निनयेत्यजेत् । अत्र पक्षान्तरकल्पना तु पूर्वपूर्वाऽसम्भवे उत्तरो-त्तरप्रतिपत्तिं कुर्यादिति भाष्यकारविवरणम् । जयरामभाष्यकारेण तु विकल्पेऽपि व्यवस्था कता व्यवस्था त्वानियमितस्य नियमनम् । तदेव दर्श-यति । आचार्यः शिष्याय ऋत्विकिप्रयपुत्राय वरतातौ सर्व प्राश्नीयातां राजा सञ्चरदेशे पूर्वस्यां दिशि निनयेदिति ॥ सर्वेषां वा सर्वे पक्षा इत्य-न्ये तथा चापस्तम्वः। शिष्याय शेषमाचार्यः पुत्रायात्विक्प्रियाय च । शेषं तातो वरो नोज्झेत्प्राग्राजा संचरे त्यजेत् । सर्वे पुत्राय वा दोषं दयुः दिा-

### ततस्त्रिराचामेहरः वाद्ये आस्येऽस्तु नसोर्मे प्राणो ऽस्तु अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु वाह्रोर्मे

ष्याय तम्विना । द्युः शिष्यं विना पूर्वे ऽसञ्चरे ऽयुश्व सर्वत इति ॥ अस्यार्थः सर्वे वा शोषं मधुपर्क पुत्राय द्युः तं विना पुत्रं विना येषां पुत्रः पार्श्वे ना-स्ति वा येषां पुत्रो विद्यते नैव ते च शिष्याय दद्यः शिष्यं विना येषां शिष्यः पार्श्वे नास्ति येषां वा विद्यते नैव ते च पूर्वे पूर्वस्मिन्दिग्भागेऽसं-चरेऽसंचरदेशे निक्षिपेयुः । च विकल्पेऽथवेत्यस्यार्थे । अथवा सर्वतः इति सर्वे मयुपर्कमयुर्भक्षयेयुरित्यर्थः । आचमनीयमाचमनीयमित्यादिनाच मनविधिनाऽऽचान्तोऽपि पूर्व अथ च मधुपर्के च सोमे च नोच्छिष्टो भ-वति द्विज इत्यादि स्मृतिवलात् मधुपर्के भित्तेऽप्यगुचिलाभावेना-चमनाप्राप्तावाह । अनाचान्तस्येन्द्रियस्पर्शनमनुचितमिति स्मृत्युक्तिवला-त् । मधुपर्कानन्तरं वाड्य आस्ये इत्येवमादिभिर्मन्त्रैर्यथालिङ्गं इति र-त्नाकरे आचम्य आचमंनं कत्वेति सूत्रभाष्ययोर्निरूपणात् । एकवचनेन यद्यपि सकुद्त्र जलभक्षणं भ्रियते तथापि शास्त्रवलादाचम्य आचामे-दाचमनं कृत्वा इत्यादिपदैस्त्रिवारमेव जलभक्षणं कर्त्तव्यम्। अतएव मूल-कारेण ततस्त्रिराचामेदित्याचमनस्वरूपाभिधानमेव कृतं न तु नववारं ज-लभक्षणिमाति। यथाचारादर्शे ब्रह्मपुराणीयवचनम् शौचानन्तरस्थले। पा-दयोहें गृहीत्वा तु सुप्रक्षालितपाणिना । त्रिराचम्य ततः शुद्धं स्मृत्वा विष्णुं सनातनम् ॥ आचमनस्वरूपमाह हस्तगं प्रथमात्तीर्थादक्षिणाचिः पिवेज्जलम् । अशब्दमनवस्रावमबहिर्जान्वबुद्धदम् ॥ इति नरसिंहपुराणे । दक्षिणन्तु करं कत्वा गोकर्णाकतिवत्पुनः। त्रिः पिवेद्दीक्षितं तोयमास्यं हिः परिमार्जयेत् ॥ हारीतः अन्तरूर्वीररत्नी कृत्वा त्रिरपोऽशब्दं पिबेदि-त्यर्थः । याज्ञवल्क्यः। अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिर्हीनाभिः फेनवुद्धदैः। हत्क-ण्ठतालुगााभिश्व यथासंख्यं हिजातयः । शुद्धेयुः स्त्री च शूद्रश्च सकत्सपृ-

### बलमस्तु उवोंमें ओजोऽस्तु आरिष्टानि मेऽङ्गानि तनू-स्तन्वा मे सह सन्त्विति प्रत्येकं सर्वगात्राणि संस्पृशेत्।

ष्टाभिरन्ततः। अन्तत ओष्ठप्रान्तेन सक्रत्स्पृष्टाभिर्ने तु त्रिवारं भक्षिताभि-रद्गिरित्यर्थः । गौतमः । त्ददयस्पृशस्त्रिरपः आचामेत् । पाणि चाभ्यु-६य खानि चोपस्पृशेत् शीर्षण्यानि मूर्द्धि दयात्करम् इति । त्ददयस्पृश इति ब्राह्मणपक्षे। आचमनीयतीर्थमाह मनुः। ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्य-कालमुपस्पृशेत्। कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन॥ विप्र इति आचमनकर्तमात्रोपलक्षणम् । अत्र संभवे ब्रह्मतीर्थेनैवाचमनम् नित्य-कालामिति श्रवणात् वणादिना ब्रह्मतीर्थविरोधे कायत्रैदिशकाभ्या-मिति व्यवस्थाविकल्पः पित्र्यन्तु सदा निषिद्धं न कदाचनेत्यभिधानात्। तीर्थान्याह याज्ञवल्क्यः। कनिष्टादेशिन्यङ्गुष्ठमूलान्यग्रं करस्य च। प्रजाप-तिपितृत्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात् । आदेशिनी तर्जनी एवं सर्वत्र स्मार्त-वचनसिद्धं त्रिवारं हस्तस्थजलभक्षणरूपमाचमने कुलाङ्गन्यासं कुर्यात्। वक्ष्यमाणमन्त्रेरिति । अथाङ्गन्यासिवधिः तत्र सूत्राणि । आचम्य प्राणान् संस्पृशाति वाङ्मे आस्ये नसोः प्राणोऽक्ष्णोश्रक्षः कर्णयोः श्रोत्रं वाव्हो-र्वलमूर्वोरोजो रिष्टानि मेङ्गानि तन्स्तन्वा मे सह इति । अथैतेषां सूत्राणां भाष्यम् । आचम्य प्राणानिन्द्रियस्थानानि संस्पृशति सजलमालभते तचथा वाड्ये आस्येऽस्त्वित मुखं कराग्रेण अङ्गुलित्रयमेव कराग्रं नसोर्मे प्राणोऽस्त्वित तर्जन्यङ्गुष्ठाभ्यां युगपद्दक्षिणादिनासारन्ध्रे अक्ष्णोर्मे चक्षुर-स्तिवति मध्यमाङ्गुष्ठाभ्यां युगपद्क्षिणादिचक्षुषी कर्णयोमें श्रोत्रमस्तिवति अनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां दक्षिणोत्तरौ कर्णी वान्होमें वलमस्त्वित अङ्गुष्ठक-निष्ठाम्यां दक्षिणोत्तरबाहू उर्वोमें ओजोऽस्त्वित सम्मीलितकराङ्गलहस्ते-नोद्ध आरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्त्वन्वा मे सह सन्त्विति शिरः प्रभृतीनि पादान्तानि सर्वाण्यङ्गान्युभाभ्यां हस्ताभ्यामालभते में इत्यस्य सर्वत्रानु-

ततो यजमानद्वारा गोंगोंगोंरिति पाठः। अत्र वरय जमानाभ्यां तृणच्छेदनमाचारो न तु विधिः। अत एव पद्वतिषु ततो वरस्तृणं यजमानेन सह गृहीत्वा-ऽियममन्त्रम्पठेत् । मातारुद्वाणामिति मन्त्रस्य

पङ्गः । अस्त्वत्यध्याहारः साकांक्षत्वात् । आचम्येति पदस्यायमभिप्रायः। अनाचान्तस्य प्राणायतनस्पर्शनं माभूदित्याचम्येति अङ्गानि तनूरिति वहुवचनात्सन्त्विति वहुवचनस्यैवाध्याहारः । अथ मन्त्रार्थः । मम वाक् वागिन्द्रियमास्ये वदनेऽस्तु नसोर्नासिकयोः प्राणः प्राणवायुः अक्ष्णोर्नेत्र-गोलकयोश्रक्षरिन्द्रियं श्रोत्रं श्रवणेन्द्रियं वलं शक्तिः ओजः सामर्थ्य मे मम तन्वा देहस्य तनूरङ्गानि च सहयुगपत् अरिष्टानि व्याध्यादि-पीडारहितानि दुःखाद्यनुपहितानि सन्त्वत्यध्याहारः । अङ्गन्यासे । दक्षः प्रक्षाल्य हस्तौ पादौ च त्रिः पिवेदम्बु वीक्षितम् । सम्वृत्याङ्गुष्टमूळेन हिः प्रभृज्यात्ततो मुखन् । सम्वृत्य तिसृभिः पूर्वमास्यमेवमुपस्पृशेत् । अ-ङ्गुष्टेन प्रदेशिन्या घाणं पश्चादनन्तरम् । मध्यमाङ्गुष्टयोगेन चक्षुःश्रोत्रे पुनः पुनः। अङ्गुष्ठानामिकाभ्याञ्च स्पृशेत्स्कन्धौ ततो ऽग्रतः। तिसृभि-स्तर्जनीमध्यमानामिकाभिः। तथा च शङ्कः। तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन स्पृशेना-सापुटह्यम् । मध्यमाङ्ग्रष्टयोगेन स्पृशेनेत्रह्यं ततः । अङ्गुष्टानामिकायाश्र योगेन श्रवणे स्पृशेत् । कनिष्ठाङ्गुष्ठयोगेन स्पृशेत्स्कन्धह्यं ततः । स्पृशेदालभेतेत्यर्थः । प्रत्येकंसर्वगात्राणि शिरःप्रभृतीनि हस्तह्येन सं-स्पृशेदित्यर्थः । इत्याचमनविधिः ॥

ततो यजमानद्वारेति । अत्र वरयजमानाभ्यां तृणच्छेदनमाचारो न तु विधिः । अत एव पद्धतिषु ततो वरस्तृणं यजमानेन सह गृही-त्वाऽग्रिममन्त्रम्पठेदित्येव लिखितामिति । आचान्तोदकाय शासमादा- ब्रह्मा ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः शोरिर्देवताऽभिमन्त्रणे विनियोगः।ॐमाता रुद्राणां दुहिता वसूनाः स्व-सादित्यानाममृतस्य नाभिः प्रनु वोचं चिकितुषे जनाय मागामनागामदितिं विधिष्ट मम चामुष्य चपाप्मा हतः॥

य गौगोंगोंरिति त्रिः प्रत्याह । इति सूत्रम् । आचान्तोदक्ग्रहणात् पु-नराचमनमित्येके । अपरे लाहुः। आचान्तमुदकं येन स आचान्तोदक-स्तस्मै । ताद्थ्ये चतुर्थी तद्थं शासं शस्त्रमादाय तादाथ्ये चेति पश्चालः भनस्य तदर्थलात् खङ्गं गृहीला यजमानः गौगौंगीरालभ्यतामित्याह ब्रवी-ति । ततोऽर्घ्यस्तुतं प्रत्याह । मातारुद्राणामितीमं मन्त्रम् । अस्यार्थः । अहं चिकितुषे चेतनावते जनाय यजमानाय। नुवितर्के। छन्दसि व्यव-हिताश्चेति प्रवोचं त्रवीमि । अट्लोपः छाम्दसः किं वदसीत्याकाङ्काया-माह। मां तोष्टुमिति शेषः। यूयं मां तोष्टुं मत्सन्तुष्ट्यै मा गां विधिष्ट । न माङ्योग इत्यडभावः । मा गां हत इत्यर्थः। गां की दशीं अनागां अना-गसं अनपराधां । पुनःकीदशीं। अदितिं अखण्डनीयां दितिः खण्डनं हिंसा यस्यां नास्ति तां। ब्राह्मणं गां तथा कन्यां हन्यादज्ञानतोऽपि यः। निरये भृज्य-ते तावचाविदन्द्राश्वतुर्द्श इति स्मृतिवचनात् । यतः सा रुद्राणां माता श्रीमहारुद्रो नान्दिकेश्वररूपेण ऋषिभीतः तद्गर्भद्दारा आविर्वभूवेत्यर्थः। बहुवचनन्तु रुद्रोत्रुष्टतया। किश्च। वसूनां दुहिता पुत्री देवदानवेषु समुद्रं मथितुमुचतेषु तत्र प्रयासवाहुल्येन श्रामितेषु अतएवासमर्थतया पहारितमनस्केषु सत्सु श्रीमता विष्णुना स्वयमेव सा समुद्रमथनद्दारा जनिता। अतो विष्णुपुत्रीति प्रकृते वसूनां विष्णोरंशभूतानां पुत्रीत्वङ्गवि विष्णुपुत्रीत्वेनैव सम्पन्म इतिभावः। अत एव वैष्णवी सुरभी माते

# ॐउत्सृजत तृणान्य तू दृत्योत्सृजेत् इति ब्रूयात्। उ-

त्यादि श्रूयते । किञ्चादित्यानां स्वसा भगिनी देवानामपि विष्णोरुद्भवन्तात् । नारायणात् हादशादित्या इति श्रुतः । अमृतस्य देवभक्ष्यस्य क्षीरस्य नाभिराश्रयः उत्पत्तिस्थानमिति यावत् । तथा च गावः सर्वेषां ममापि च सर्वथा अहिंस्याः । अत्र च गोरिभमन्त्रणे पक्षह्यत्वेन मन्त्रेऽपि तस्योभयविधत्वं तदेव दर्शयति आलम्भनपक्ष उत्सर्गपक्षश्रेति ह्यम् । तत्र यद्यालभेत गां तदा माता रुद्राणां इत्यादि विधिष्टेत्यन्तं मन्त्रं पित्वा अग्रे मम चामुष्य यजमानस्य पाप्मान ६ हिनोमीति पठेत् । उत्सर्गपक्षेन्तु अर्घो यदि गामुत्स्रष्टुमिच्छेत्तदा माता रुद्रणामित्यादि विधिष्टेत्यन्तं पठित्वा अग्रे मम चामुकशर्मणो यजमानस्य च पाप्मा हतः हंतु ॥

ॐउत्मृजत तृणान्यतु इति ब्रूयात् । ॐमित्यन्तमुपांग्रु पिठत्वो-त्सृजत तृणान्यतु इत्यन्तमुचैः पठेत् । नन्वेष पक्षो न समीचीनः सूत्र-विरोधात् । तदेव सूत्रं दर्शयित । नत्वेवामा श्सोऽर्घ्यः स्याद्धियज्ञमधिवि-वाहं कुरुतेत्येव ब्रूयात् इति । सूत्रार्थः । नित्वित तु शब्दः पक्षव्यादत्तौ अघ्यों वरादिरमांसः पाश्वालम्भविविज्ञितो नैव स्यात् । न च यद्यालभेत य-द्युत्सृक्षोदित्यनेन सूत्रहयेन गवालम्भने विकल्प इति वाच्यम् । नत्वेवामांसोऽर्घ इत्यनेनार्घमात्रे एव पदेनावधारणार्थेन गवालम्भनस्य नियमेन विशिनवहन्यादेवेतिवद्वश्यं विधानात् । न च तथा सति ह्योर्विरोधा-दप्रामाण्यं स्यादिति वाच्यम् । व्यवस्थाया विहितत्वात् । व्यवस्थामाह । यस्माद्यज्ञविवाहयोरमांसोऽर्घो न भवतीति स्मर्थ्यते तस्माद्यज्ञमिकत्य विवाहञ्चाधिकत्य च पाप्मानं हिनोमीत्येव वक्तव्यम् । यज्ञविवाहवर्ज्यमन्यत्र पश्वालम्भे विकल्पः । इति कर्काचार्यः । आपरे त्वेवमाहुः । यद्यपि यज्ञविवाहयोरेवालम्भस्यावश्यकत्वेन विधानम् । तथापि गोवाजिनरमे-धाश्च विवाहे गोर्वधस्तथा । परक्षेत्रे सुतोत्पित्तः कलावेतानि वर्ज्ञ-

### त्सृजेतु तामिति तृणं छिन्धादित्युत्सृजेत् त्यजेत्।

येत् । अग्निहोत्रं गवालम्भं संन्यासं पैतृके पलम् । देवराच सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विवर्ज्जयेत् । इति कालादर्शादिनानाधर्मशास्त्रप्रवन्धेषु लि-खितत्वात्। तथाच मनुः। न परं पातकं घोरं कलौ गोहत्यया समम्॥ इति वह्वीषु स्मृतिषु निरूपणात् । कलौ गवालम्भस्य प्रतिषेधात् गोप्र-तिनिधित्वेन पश्वन्तरस्यैवालम्भ इति प्रतिनिधित्वमाह।गवालम्भे स्मार्तः पशुः पायसम्वा इति श्रुतेः । स्मार्तः पशुः वार्धुषुको रक्तवर्णीऽजो नि-रूपितः । अजराब्दवाच्येऽपि देवानामृषीणाञ्च व्यासीयमहाभारते शान्ति-पर्वणि विवादो निरूपितः । देवाश्चाऽजपदवाच्यो मेषः पशुरिति प्राहुः । अतोर्घ्यायाजादिमांस एवाभिहितो यज्ञविवाहादिषु कलौ अजादिहवन-मापि विधिना अविधिहतस्य मांसभूक्षणे दोषावाप्तेरिति ज्ञेयम् । ऋषयस्तु नीवारायुत्पनं गोधूमतण्डुलमाषादि संसाधितप्रशस्ततरविचित्रं मनुष्या-नं घृतखण्डाद्यपेतमजराब्दवाच्यं प्राहुः। तथा च विवाहादिषु अर्घाय गोधूमादिसंसाधितघृतखण्डादिसंस्कृतविचित्रस्वादुमन्मिष्टमनमेव सप-रिवाराय भक्ष्यं देयमिति॥अयं भावः। यद्यपि मधुपर्के गवालम्भ आचा-र्थ्यणोक्तः । तथापि अस्वर्ग्यत्वाङ्घोकविद्दिष्टत्वाच विधेयः। अस्वर्ग्य लोकविद्दिष्टं धर्ममप्याचरेन त्विति याज्ञवल्क्यादिस्मृतिषु निषेधदर्शनात्। कलौ निषेधादेवास्यास्वर्ग्यत्वसिद्धिः तथा च योगियाज्ञवल्क्यः । वाचा ऽपि नवदेद्धीमान् गवामालम्भनं कलौ। मधुपर्केऽपि वै दयादर्घायानं सु-संस्कृतम्। गोधूममापमुद्रानां घृतखण्डादिभिः शुभौरिति। शुभैः शुद्धैः घृ-तखण्डदिभिस्सुसंस्कृतमित्यर्थः। तथा च बृहत्पराद्यारः। कलौ वाङ्मात्रगो-मेधो निरये प्राप्नुयानरम् । पितृभिः सह धर्मात्मा नैव कुर्यादतश्च तम् । इति । तथा च गौगौँगौँरित्यादितृणान्यित्वत्यन्तं कर्म गोसमुत्सर्गे विद-ध्यानान्यथेत्येके । अपरे तु । पद्धतिलिखितविधित्यागो नोचितो विधिलो-

### यद्यपि सकृत्संवत्सरस्येति तथाप्यसकृत्संवत्सरस्य सोमेन यजेत् कृतार्घ्या एवेनं याजयेयुर्नाकृतार्घा इति श्रुतेः। चलारः पाकयज्ञा हुतोऽहुतः

पप्रसङ्गात्। अतो यत्र गौः साक्षादागता तत्रालंभतामिति पदाभावेनैव य-जमानो गौगौँगौरित्येताववनमात्रमेव पठेत् । ततो वरो मातारुद्राणामि-त्यादि मम चामुष्य रार्मणो यजमानस्य पाप्मा हतः ॐ उत्सृजत तृणान्य-चित्यन्तं पठिला गां समुत्सृजेत् । साक्षाद्रोरभावे कुशमयीं गां विधाय तत्र तदुपरि पूर्वविद्धिं विधाय तृणान्यित्वत्यन्तं पठित्वा मोचियत्वोद्ध-त्य कुशान् समुत्सजेदिति तथा चापस्तम्वः । ऋष्युद्दिष्टं कलौ नैव पापं गोहत्यया समम् । अतो विवाहे यज्ञे च गामानीय समुत्स्जेत इति । गोरभावे कुशमयीं कत्वा तत्र विधि चरेत् । गामुद्भृत्य कुशान्पश्चातप्र-णिपत्य समुत्स्जेत् । इति सुमन्तुः । ऋषिप्रणीतं न कलौ पापं गोह-त्यया समम्। वाचाऽपि गां हिनोम्युक्ला प्रायश्वितं समाचरेत्। तेनैवा-ऽहितो मन्त्रे पूर्वपक्षः कलौ युगे । गां च साक्षात्समानीय यथाविधि समुत्स्जेत् । गोसमुत्सर्जनाशक्तौ विष्रमानीय तत्र वै । ततश्च गौर्गीरि-त्यादि तस्योपिर विधिं चरेत् । मातेत्यादि पठिला च भक्षं दत्वा समु-त्स्रजेत् । गोत्राह्मणयोस्तुल्यत्वात् त्राह्मणस्य गौर्गौरित्युक्ता वाऽपि न दोषः विधिपरिपूर्णता चेति। तत्र ब्रह्मवैवर्ते। विधाय वाऽपि गां कौशीं वि-धिं तत्र समाप्य च । समुद्धत्य च तां कौशीमैशान्यां तान् कुशान् क्षि-पेत्। इति यक्ष्यमाणा ऋत्विजः इत्युक्तम् । तिनयममाह ।

यद्यपीति ॥ यद्यपि सम्वत्सरस्य मध्ये यजमानो गुर्वादीन्सकृत् यजे-तेत्युक्तम् । तथापि यदि संवत्सरस्य मध्ये पुनः सोमेन यजेत् तदा कृतार्घ्या एवर्त्विजस्तं याजयेयुर्न पुनरकृतार्घ्या इति । अतःपरिसम्वत्सरा- प्रहुतप्राशित इति पञ्चसु बहिःशालायां विवाहे चू-डाकरणे उपनयने केशान्ते सीमन्तोन्नयने उपलिप्त उद्धृत उल्लिखितेऽवोक्षितेऽग्निमुपसमाधाय निर्म-न्थ्यमेके विवाहे ॥

निति संवत्सरोपर्थ्येव यजिङ्गः ऋलिजोऽर्घ्या इति यदुक्तं तद्यवादोऽपि जातः कतोऽघों येषां ते कताच्या एव सन्तः याजयेयुर्यज्ञं कारयेयुः ना-कतार्घा याजयेयुरिति श्रातिवचनात् सोमेन यजेतेत्यनेन सोमयागार्थमेव वृता ऋत्विजोऽर्घा इति गम्यते न यागान्तरार्थ । चत्वार इति पच्यते श्रप्यते ओदनादिकमस्मिनिति पाको गृह्याग्निः तत्र पाकेनान्यत्रेति भावः । पाके यज्ञाः पाकयज्ञाः यत्। वैवाहिकेऽम्रौ कुर्वीत ग्राह्यं कर्म्भ यथाविधि । पञ्चयज्ञविधानञ्च पक्तिञ्चान्वाहिकीं गृहीति मनुना दैनंदिन-पाको गृद्येऽम्रौ समर्प्यते ते चलारः पाकयज्ञा भवन्तीति शेषः। कोऽस्या-भिसान्धिरुच्यते विवाह उपकान्तः तत्र वहिःशालायां कर्मेष्यते तत्प्रसङ्गे-नान्यत्रापि यत्र यत्र वहिःशाला तदर्थमभिधीयते चतुःप्रकाराः पाकयज्ञाः तानाहुः हुत इति यत्र होममात्रं सायंप्रातः होम एव क्रियते स हुतः यथा नित्यहोमः अहुतश्चेति यत्र न होमः होमबलिरिहतं कर्म्म यथा प्रस्तारारोहणम् । प्रसुत इति यत्र होमो बलिकम्म भक्षणं च यथा य-ज्ञादिकर्म्म प्राशित इति यत्र प्राशनमात्रं न होमादिः न होमो न बिलः यथा सर्वासां गवां पयसा पायसं श्रपयिला ब्राह्मणान् भोजयेदिति श्रुतेः। यथा सर्वगोपयसः पायसश्रपणानन्तरं ब्राह्मणभोजनमित्थं चतुर्विधाः पाकयज्ञाः । पञ्चस्विति । पञ्चसु विवाहादिसंस्कारकर्म्भसु बहिःशालायां गृहाचा बहिःशाला तस्यां। बहिःशाला तु मण्डप इति कोशोत्तया मण्डपे इति यावत्। तस्यां कर्मा भवति। एषु बहिःशालाकार्य्येत्यर्थः बहिःशब्द-

### उंद्गयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे कुमार्घाः पा-णिं यहीयात् तिसृष्तरासु मघानुराधाकरमूळरेव-

सामर्थ्यादमिलौंकिक एव ज्ञेयो यथा विवाहे परिणयने चूडाकरणे क्षीर-कर्मणि उपनयने मेखलावन्धे केशान्ते गोप्रदानकर्मणि सीमन्तोल-यने गर्भसंस्कारकर्मणि एतेषां पञ्चानां वहिःशालायामनुष्ठानम् । अन्यत् गृहाभ्यन्तरे मुख्यशालायामेव उपलिप्ते गोमयोदकेन उद्धृते रूपयेन सुवेण वा उछिरिवते तिस्भी रेखाभिः अवाक्षिते उदकेना भ्युक्षिते वहिः शालागृह-योरन्यतरैं स्मिन्प्रदेशेऽग्रिमुपसमाधाय अग्निं लौकिमावसथ्यं वा उपसमाधाय स्थापितवा । अयञ्च लेपनादिविधिर्नापूर्वः अपि तु परिसमूह्येत्यादिपूर्वोक्तं-स्यावानुवादः ततश्चात्रानुक्तमपि परिसमूहनं उद्धरणञ्च भवति । यत्र कचन होमस्तत्र सर्वत्र एष एव विधिरिति वच्नात्। अत्राऽपि विवादमाह एक प-रिसमूहनादेरकतत्वात् उपलिप्त उद्धृतावोक्षित इति वाक्यं परिसमूहादिव्यु-दासार्थमित्याहुः। अपरे तु यतो गृह्यस्थालीपाककर्मणि परिसमूहनायुक्तम् अतोऽगृह्यार्थोऽयमारम्भः विवाहादयश्चामिविषयाः यत्र वैवाहिकोऽमिस्त-दीयमेव कर्म तत्रेष्यत उपग्रहविशेषात्। तस्मादगृह्यार्थमुपलिप्त उद्घृतावो-क्षितग्रहणम्।इति प्राहुः तदपि न। यत्र कचिद्धोमः तत्रैवैपविधिरित्यनेन नि-त्यप्राप्तलात् । कथंतर्हीदमुक्तम् । श्रूयतां सूत्रकतोऽयमभिप्रायः । यत्र कचिद्धोम इत्यनेन परिसमूहनादीनां प्राप्तिस्तेषामस्यर्थलात् यत्र यत्राग्नेः स्थापनं तत्रतत्र ते कर्त्तव्या इति । तथा च लिङ्गं। उद्धृते वावोक्षितेऽग्नि-मादधीतेति। तस्मादेष एव विधिर्यत्र कचिद्धोम इत्यनेन स्थालीपाकादिषु परिसमूहनादेरप्राप्तिस्तत्प्राप्त्यर्थमिदम् उद्भृतावोक्षितग्रहणमुक्तम् । निर्म-न्थ्यमेके विवाहे । एके आचार्घ्या विवाहे पाणिग्रहे निर्मन्थ्यमारणेय-मिं वैवाहिकहोमाधिकरणमिच्छन्ति अपरे लौकिकाग्निमेवानेच्छन्ति अतो विकल्पः । मतभेदेन विभाषेति वचनात् । अथ विवाहाख्यं

### तीपु च स्वातो मृगशिरिस रोहिण्यां वा त्रिषु त्रिपूतं-रादिषु स्वातो मृगशिरिस रोहिण्यां वा तिस्त्रो ब्रा-

र्माह । उदगयने मृगादिराशिषद्वस्थिते रवी विना वैसारिणमापूर्घ्यमाण-पक्षे शुक्रपक्षे तिसृषु उत्तराफल्गुनीआषाढाभाद्रपदासु च पुनर्भघानुराधा-करमूलरेवतीषु च पुनः स्वातौ मृगशिरिस रोहिण्यां वा वाशब्दः पुन-रथें। तथा गर्गः। ध्रुवानुराधामृगमूलरेवतीकरं मघास्वातिरदूषणो गणः। रवे-रमीनोमकारादिषद्वही करग्रहे मङ्गलदा मृगीदशाम् । इति। मकारादिं स-मारभ्य पण्णां ग्रहाणां राज्ञीनां समाहारो मकरादिषद्ग्रही कीद्दशोऽमीनः चैत्रमासरहितः अदूषणो वेधादिदूषणरहितः पुण्याहे ज्योतिः शास्त्रोक्तवि-ष्ट्यादिदोषरहिते कुमार्च्या अनन्यपूर्वायाः कन्यायाः पाणि गृह्णीयात् पाणिं हस्तं स्वंगृह्योक्तविधिना गृह्णीयात् । उदगयनादौ देवान् कुर्वीतोति श्रुत्यागम्यते । आपूर्यमाणपक्षोऽपि देवानामेव । य आपूर्यते अर्द्धमासः स देवानामिति श्रुतेः। पुण्याह इति स्मरणात् सर्व देवविषयमेतादित्यवग-म्यते । कुमार्थ्या ग्रहणं विंशतिप्रसूताव्युदासार्थं तेन विंशतिप्रसूतायाः स्मृत्यन्तरविहितस्य पुनर्विवाहस्यानियमः। याविह्रंशतिवर्षशब्दानां प्रदत्ति-र्यस्यां भवति साष्टाविंदातिवार्षिकी यावत् तावत् प्रसूताऽपि संजा-तकन्याबालकाऽपि यदास्यात्तथापि तस्या विवाहः। अष्टाविंदातिवर्षपर्ध्यन्तं दुहित्रपुत्रवत्यपि यदीच्छां करोति तदान्येन पाणि गृह्णीयादिति तस्याः पुनर्भूविवाहविधानेन विवाहः । तस्मिनायनपक्षादिनियमः नक्षत्रनियम-स्त्वस्ति । तिनयममाह । त्रिषु त्रिषूत्तरादिषु इति । उत्तराफाल्गुन्याषाढाभा-द्राआदिर्येषां तान्युत्तरादीनि तेषु कतिषु त्रिषु तथाहि उत्तराहस्तचित्राउत्त-राश्रवणधानिष्ठा उत्तरारेवत्यश्वनीति त्रितयत्रिकं स्वातौ वा मृगशिरिस रो-हिण्याम्वा वाशब्देन शुभविवाहनक्षत्रेषु नक्षत्रत्रिकमेव तद्धिपतीनां वायुचन्द्रविधातृणां सार्वजनीनत्वात् । अमङ्गलविवाहे नक्षत्रत्रयमेव

#### ह्मणस्य वर्णानुपूर्व्येण हे राजन्यस्येका वेश्यस्य सर्वेषा<sup>ध्</sup> श्रुद्रामप्येके मन्त्रवर्ज्ञम् ॥

गृह्यते। विवाहस्यास्य मङ्गळविवाहादुत्तरत्वेन उत्तराणां तिसृणां ग्रहणमि-ति । उक्तहादशनक्षत्राणामन्यतमेऽन्यपूर्वायाः पुनर्भूविवाहः सामान्येनो-क्त इति । कुमार्थाः पाणिं गृह्णीयादिति सामान्येनोक्तम् पूर्वमिदानीं विशे-षेणाह । तिस्रो त्राह्मणस्येति । त्राह्मणस्य दिजाय्यस्य वर्णानुपूर्व्येण वर्ण-क्रमेण तिस्रो ब्राह्मणीक्षत्रियावैश्या इति विवाह्याः भवेयुः।राजन्यस्य क्ष-त्रियस्य हे क्षत्रियावैश्ये विवाह्ये भवेतां। वैश्यस्य एका वैश्या एव विवाह्या-भवेत्।वर्णानुपूर्व्येणोति आनुपूर्व्यग्रहणात् व्युत्कमो निषिद्ध इत्यर्थः। सर्वेषा मिति । सर्वेषां त्राह्मणक्षत्रियविशां एके आचार्याः शूद्रामपि विवाह्यां मन्यन्ते । तत्र विशेषमाह । मन्त्रवर्जी । मन्त्ररहितं यथा भवति तथा । अत्र हिजातीनामपि शूद्रापरिणयने आचार्य्येण मन्त्रविक्रियानिषेधात् । शू-द्रस्य तु ज्ञूद्रापरिणयने यन्मन्त्रवद्धोमादि कर्म्म कुर्वन्ति तदशास्त्रीयम् । एके हिजातीनां शूद्राविवाहं न मन्यन्ते शूद्राया धर्म्मकार्येष्वनधिका-रात्। अनिधकारत्वमेव दर्शयति।रामा रमणायोपेयते न धर्माय कृष्णजा-तीयेति निरुक्तकारपारस्कराचार्य्यवचनात् । अतो रमणार्थं शूद्रापरिणयनं पक्षे एव एवं साति षण्मासदीक्षासंवत्सरदीक्षानन्तरं अग्निं चित्वा प्रथमं न रामामुपेयात् इति कथं निषेध उपपद्यते प्राप्तिपूर्वको निषेध इति न्यायात् । यदि रामोढा न स्यात्तदाऽग्निचितः कथं तत्प्रथमगमनं प्र-तिषिध्येत तस्माच्छूद्रापरिणयनं भोगार्थं इच्छया कुर्वतो न शास्त्रातिकमः धर्मप्रजारत्यथीं हि विवाहोऽन्यः भोगार्थ एव शूद्राया विवाह इति । अथ प्रसङ्गात् धृताया भार्घाया अपि विवाहो निरूप्यते। अथान्यपति-विधानविधिः । तत्र प्रमाणं धर्मशास्त्रे । पत्यौ नष्टे मृते क्वीवे पतिते ब्रजिते तथा । पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते इति ।

तत्र शुभिदिने पितम्बरा स्वाभिलिषतं वरं देवरादिकमन्यं वा स्वाभीष्टं पिवित्रचिरतं जितेन्द्रियं पुरुषं फलपुष्पादिकमादाय मन्त्रपाठपूर्वकं वराय स्वयं बाह्मणहारा वा दयात् । तत्र मन्त्रः । ॐ अस्मिन्कालेऽग्निसांनिध्ये खाता स्नाते ह्यरोगिणि । दास्येऽहन्तुभ्यमात्मानं भोगार्थं स्वर्गसिद्ध-ये ॥ इति मन्त्रेण ॥

वृतोऽसीति तस्मै स्वयं फलयुष्पादिकं दत्वा पतिं चणुयात् बा-ह्मणाहारा वरणे तु । आत्मानं दास्यते सेति भोगार्थं स्वर्गासिद्धये । इति मन्त्रेण फलपुष्पादिना इतोऽसीति तयेति फलपुष्पादिकं दत्वा बाह्मण-हारा पतिं रणुयात् । ततो रतोऽस्मीत्युक्तवा फलपुष्पादिकमादाय पु-ष्पाणि शिरस्याधाय फलं भक्षयेत् । अथ करिंमश्चित्पर्वणि अन्य-स्मिन्वा शुभदिने गोमयायुपलितभूमिविशेषे खातं वरं समुपवेश्य स्वयमपि स्नात्वा नवीनवासांसि परिधाय भूषणालङ्कारादिनात्मानमलं-कत्वा तत्समीपे समुप्विश्य आचान्ता सा पतिम्वरा दक्षहस्तेन जलगन्धपु-ष्पैरपवित्रः पवित्रो वेत्यादिनात्मानं प्रसिञ्च्य वरपतिम्वरयोर्मङ्गलार्थं ब्राह्मः णस्तावद्रणपतिं षोडशमातृकानवग्रहसहितं विधाय भगवन् गणपतिरसी-ति गणराजं प्रतिष्ठाप्य कलश्च संस्थाप्य स्वस्त्ययनं कुर्यात्।ततो जलाक्ष-तादिकमादाय पतिम्वरा अद्यतत्सदित्यादि सङ्कल्पं विधायात्मनः पूर्वकं गो-त्रं समुचार्याऽमुकगोत्राऽमुकदेवी स्ववरणीयपतिसमन्विताया मम सर्वदुः खंदाोकप्रध्वंसपूर्वकेहिकामुष्मिकसर्वाभीष्टसाधनाय स्वदारीरप्रदानमहं क-रिष्ये इति प्रतिज्ञायपुनर्जलादिकमादाय अद्यं तत्सदिति पठित्वा अमुकगो-त्राऽमुकदेवीस्ववरणीयपतिसमन्विताया मम समस्तदुः खशोकप्रत्यूहसमु-दायप्रध्वंसपूर्वकसर्वाभीष्टसंसाधनाय कर्तव्यस्वप्रदाननिर्विष्ठसमाप्तिहेतवे गणपतिप्रमृतिमात्नवग्रहपूजनमहं करिष्ये इति पठिलोत्सजेत्। अथ गणानां त्वेति मन्त्रेण गणपतिमक्षतैः प्रतिष्ठाप्य ॐ आवाह्याम्यहं देवं

गणेशं शिवनन्दनम्। इत्यादिना आवाह्य आसनपाद्यार्घाचमनस्नानवस्त्र-कौसुंभसूत्रगन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यदक्षिणान्तं सम्पूज्य ॐ सुमुखश्रैकद-न्तश्चेत्यादि पठित्वा प्रणमेत् । अथवा बाह्मणहारा उभयो रक्षाविधानम् । ततो गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । इत्यादिना अक्षतिर्मातः प्रतिष्ठाप्य आवाहनादिषोडशोपचारैः सम्पूज्य माया कुण्ड-लिनीत्यादिपठित्वा प्रणमेत् । अथ आरुष्णेन रजसेत्यादिनवभिः ऋ-गिभरक्षतैर्नवग्रहान् प्रतिष्ठाप्य तथैव ब्रह्मजज्ञानमित्यादिमन्त्रेस्त्रिभिरक्षते रेव ब्रह्मविष्णुरुद्रानिप प्रतिष्ठाप्य आवाहनादिषोडशोपचारैः सम्पूज्य हस्तौ समानीय ॐ ब्रह्मामुरारिश्चिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसूतो वुधश्च । गुरुश्व शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु इति पठि-त्वा प्रणमेत् । अथ कलशं स्विपधानेन पिहितं पूर्वस्थापितं चतुर्दिशि-कतिलकं कौसुंभसूत्रनद्धमङ्गलं पञ्चरतसमन्वितं गले कताश्वत्यश्मी-पत्रं दिध हरिद्रामङ्गलबिंदुभिरिश्चितं सन्यहस्तभृताक्षतेभ्यः दक्षहस्तेन अक्षतानादाय ॐ ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः कलशाय नमः कलशकुम्भाय नमः रुद्राय नमः स-मुद्राय नमः तैरक्षतप्रक्षेपैरेव एभिर्मन्तैः सम्पूज्य हस्तौ समानीय संप्रार्थये-त् । देवदानवसम्वादे मध्यमाने महोदधौ । उत्पनोऽसि तदा कुम्भ वि-धृतो विष्णुना स्वयम् । लत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे लिय स्थिताः । त्वाये तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ शिवः स्वयं लमेवा-सि लं विष्णुस्तवं प्रजापतिः । आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतु-काः । त्विय तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः॥ त्वतप्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोइव । सानिध्यं कुरु मे देव प्रसनो भव सर्वदा ॥ ब्रह्म-णा निर्मितरत्वं हि मन्तैश्रैवामृतोपमैः। प्रार्थयामि च त्वां कुम्भ वांछितार्थ प्रयच्छ मे। इति सम्प्रार्थ्य पोडपोपचारैः सम्पूजयेत्। एवं पतिम्वरा देवान्

गणेशादीन् सम्पूजयेत्। अथ वरो विमध्वंसपूर्वकं स्वस्य मङ्गलादिप्राप्तये सकलजगज्जगत्कार्यसंसाधनाय च गणेशादीन् सम्पूजयेत्। तेनैवोक्तविधिन ना तत्र प्रतिज्ञासङ्कर्पस्तु विशेषः।ॐ अद्य तत्सदित्यादि कालज्ञानं कृत्वा अमुकगोत्रोऽमुकशर्मापरपूर्वभायीङ्गसङ्गजपापाभावपूर्वकस्वर्गजनकधर्मा-ऽविरुद्धभोगसुखावाप्तये शास्त्रविधिना पूनर्भूस्वीकरणमहं करिष्ये । पुनः अच तत्सत् अमुकगोत्रोऽमुकशर्मा परपूर्वभार्याङ्गसङ्गजपापाभावपूर्वकस्व-र्गजनकधर्माविरुद्धभोगसुखावाप्तये शास्त्रविधिना पूनर्भूखीकरणनिर्विधन समाप्तये गणेशमात्कानवग्रहकुम्भपूजनमहं करिष्ये। इति प्रतिज्ञासङ्क-ल्पवाक्यं विधाय पूर्वोक्तविधिना गणेशादीन् सम्पूजयेत् । एवमुभयत्र सम्पूजने कते अथ पतिम्वरा वरस्य चरणौ प्रक्षाल्य प्राड्युखी वराभिमुखी वा भूत्वा हस्तौ समानीय त्वं विष्णुः कमलाकान्तः साक्षादव्यय ईश्वरः। तुभ्यमात्मप्रदानेनाऽऽवां भवेतामपापिनौ ॥ धर्मः सत्यं तपः सत्यं सत्यं शास्त्रं शिवाज्ञया । तेन सत्येन देवेश न भवेत्पापमावयोः इति सम्प्रार्थ्य वरसम्वरणसामग्री मङ्गलसूत्रगन्धपुष्पस्रक्पौरुषेयसमस्तवस्त्राणि नाधिकवस्त्राणि वा यज्ञोपवीताक्षतकमंडलुपानपात्रपुरुषभूषणानि क-र्णकुण्डलकण्ठसूत्राङ्गदकङ्कणमुद्रिकामुद्रा गृहीत्वा ताम्रपात्रेण जलं दक्षि-णहस्तेनादाय वामहस्ते सामग्यं निधाय ॐ अद्यतत्सदित्यादिकालज्ञानं क्रत्वांऽमुकगोत्रामुकदेवी स्वस्य कायिकवाचिकमानसिकजनितजन्यज-निष्यमाणसकलदुरितसमुदायविनाशपूर्वकश्चातिस्मृतपुराणोक्तपुण्यफला-क्षयब्रह्मलोकादिकसुखाप्तिकामशास्त्रोक्तविधिना आत्मसम्प्रदानार्थमनया-वरणसामय्याऽमुकगोत्रममुकशर्माणं वरमहं रुणे । रुतोऽस्मीति प्रतिवचनं ततो मङ्गलसूत्रेण वरं करे वद्धा गन्धं ललाटे तस्य कत्वा पुष्पमालां गले परिधाय यज्ञोपवीतं दत्वा भूषणानि वस्त्राणि च भूषयित्वा वास-यित्वा च नमस्कुर्यात् । ततो वरस्य दक्षिणाङ्गुष्ठं प्रक्षाल्याचामेत् । आच-

म्य हस्तौ समानीय अद्यअभृति तव दासी भवामीति ब्रुयात् । अथ सा पतिम्बरा वामहस्तेन सव्यस्तनं गृहीत्वा अथवामकरं स्वत्दद्ये न्यस्य दक्षिणहस्तेन जलगन्धाक्षतानि गृहीत्वा ॐमद्यतत्सत् । जंबूहीपे भारत-खण्डे कलियुगे वर्तमाने आर्यावर्ते पुण्यवहस्पतिक्षेत्रेऽमुकायनगते सूर्ये-ऽमु-कर्तावमुकमासे ऽमुकपक्षेऽमुकतिथावमुकवासरेऽमुकयोगमुहूर्तवर्तमाने ऽमु-कंगोत्रामुकदेवीयोपिज्जन्मानि वालविधवात्वप्रदायकमेरुमन्दराचलप्र-तिनिध्यनेकजन्मार्जितदुरितपुञ्जनिरुतिपूर्वकस्वधवसंयुताक्षयब्रह्मलोकान-न्दभोगोत्तरममरावतीभोगोत्तरमकण्टकपृथिवीराज्यभोगावसानेलब्धब्रह्मा-इयज्ञानतोनिरतिशयानन्दरूपमुक्तिलब्धये इमं पाञ्चभौतिकं स्वीयं कलेवर-मभयदैवतकं त्वदुपभागार्थममुकगोत्रायवरायामुकदार्मणे तुभ्यमहं सम्प्रद-दे। ॐ स्वस्तीति प्रतिवचनम्। ततो दक्षिणाद्रव्यमादाय ॐमद्यतत्सत् छ-तैतत्सकलदुरितक्षयपूर्वकसमस्तभोगावाप्तिपरिणाममुक्तिसुखावापिहेतवे स्वयं दत्तात्मदारीरदान्प्रतिष्ठार्थं सुवर्णमग्निदैवतकं रजतं वा चन्द्रदैवतकं ताम्रं वा अर्कदैवतकं फलम्वा वनस्पतिदैवतकं अमुकगोत्रायामुकदार्मणे वराय दक्षिणां तुभ्यमहं सम्प्रददे । ततः प्रतिग्रहीता तस्याः स्तनं त्ददयं दक्षिणहस्तेन स्प्र्शेत् । ततो वरस्तत्रेव स्थानेऽन्यस्मिन्वा स्थाने तिहने दिनान्तरे वा कुण्डे स्थिण्डिले वा पञ्च भूसंस्कारान् छ-त्वाऽभिं संस्थाप्य जलपात्रं किञ्चिनिधाय सिमद्धतमेऽभौ आज्याहुर्ति कुर्यात् ॐ प्रजापये स्वाहा इदं प्रजापतये ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये ॐ इन्द्राय स्वाहा इदिमन्द्राय ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय । अथ व्यात्तिहोमः। ॐ भूः स्वाहा इदं भूः ॐ भुवः स्वाहा इदं भुवः ॐ स्वः स्वाहा इदं स्वः। एता महाव्याहृतयः। ॐ त्वनोऽग्ने इत्यादिमन्त्रैः पञ्चाहुतयः। एष होमो दिजानामेव न तु शूद्राणां व्याख्त्यादिहोमः। त-

तो नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदं भगवते ॐ विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे ॐ नृसिंहाय स्वाहा इदं नृसिंहाय ॐ नारायणाय स्वाहा इदं नारायणाय ॐ अच्युताय स्वाहा इदमच्युताय ॐ भौमाय स्वाहा इदं भौमाय इति विष्णुहोमः। ततो दशदिक्पालहोमः ततो नवग्रहहो-मः स्वस्वनामभिश्वतुर्थ्यन्तैः स्वाहान्तैर्होमः इदमिति प्रक्षेपः । ततोऽग्रये स्विष्टकते स्वाहा इदमयये स्विष्टकते इति स्विष्टकदोमः । अथ पूर्णा-हुति कुर्यात् ॐ मूर्द्धानमिति मन्त्रेण । तत उपविश्य च्यायुषं कुर्यात् आत्मानं पतिवरां च । ततः पतिवरायै वरो योषिते परिधानवस्त्रं परिधापयि-त्वा कञ्जुकीञ्च परिधापयेत्। उत्तरीयं सददां च परिधापयित्वा भूषणभूषयि-त्वा च कुंकुमरि कार्पासमुत्तरीयं यदि वा चतुःकोणं चतुर्दिशं मध्य-भागे इति नवस्थानतो रिजातमुत्तंरीयं अन्यन्मनोरमं वा पद्वक्षं पीत-कौशेयं वा वरो गृहीत्वा । शरीरावरकं वासो लज्जायाः करणं परम् । लजायास्ते सुखायाहं क्षिपाम्येतत् तवोपरि । इतिमन्त्रेण पतिम्बरोपरि विस्तार्यं क्षिपेत् । पतिम्वरा च तहस्रेण सर्वाण्यङ्गान्याच्छादयित्वाऽग्नि प्रणमेत् । ततः कलशं प्रणमेत् । ततो वरं प्रणमेत् । दिवा सूर्य्यं प्रण-मेत् रात्रौ ध्रुवमरुन्धतीञ्च प्रणमेत् । एवं प्रणम्य वरेण सह पितिम्वरा अग्निं सप्तवाराणि प्रदक्षिणीकत्य यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकता-नि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदेपदे इति मन्त्रेण वरमग्रे कुला ग्रन्थिवन्धनं विधायाग्नेः सप्त प्रदक्षिणा विहिताः। तत उपविश्य सं-श्रवं प्राश्य आचम्य विवाहकारकाय ब्राह्मणाय पुरोधसे च यथाशक्ति-सङ्क्षं कत्वा दक्षिणां दचात्।अथ किञ्चिद्रक्ष्यद्रव्यमादाय वरो ग्रासान्प्र-तिमन्त्रान्ते पतिम्बरायै भोजयेत् । अथ मन्त्राः । प्राणस्ते प्राणान् स-न्द्धामि १ अस्थिमिरस्थीनि सन्द्धामि २ त्वचा ते त्वचं सन्द्धामि ३

ततो वेदिकायां तुषकेशशर्कराभस्मादिरहितां चतु-रस्रां भूमिं कुशेः परिसमूह्य तानेशान्यां परि-त्यज्य गोमयोदकेनोपिलिप्य स्पयेन स्रवेण वा प्रागयप्रादेशमितमुत्तरोत्तरक्रमेण त्रिरुक्षिस्योक्षे-खनक्रमेणाऽनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां सृद्धुद्ध्य जलेना-

मांसैस्ते मांसान् सन्दधामि ४ मम वाचमेकमना जुषस्व ५। ॐ सर्व-भूताधिवासः श्रीविष्णुरीद्दाः सनातनः। सन्तुष्टोऽनेन यागेन सिन्धौ पापमु-पक्षिपेदिति सन्प्रार्थ्य भगवनावयोरङ्गसङ्गजन्यं पापं क्षाराम्बुधौ प्रक्षिप्य संसारादुत्तारयेत्युक्त्वा नमेत्। ब्राह्मणेभ्य आद्दार्वचनपूर्वकं प्रसादमादाय यथासुखं विहरेत्। इति पुनर्भूविधानं प्रासाङ्गकमभिधायेदानीं प्रस्तुतम-नुसरामः।

तत इति ततो गोरुत्सर्गानन्तरं पूर्वश्च यथाविधिनिरूपितायां वेदिकायां तुषकेशशर्कराभरमादिरहितां चतुरस्रां चतुष्कोणान्वितचतुर-स्राकारां भूमिं कुशैः परिसमूद्य परिसमूहनं कृत्वा तान्कुशानेशान्यां परित्यज्य गोमयोदकेनोपिक्षण्य । अत्यन्तर्जाणेदेहाया वन्ध्यायाश्च विशेष-तः । रोगार्त्तनवसूताया न गोमयमुपाहरेत् ॥ जलाशयादन्त्यजायैः कारि-तादस्थिचर्म्मीभः । कृमिकीटादिभिर्दृष्टानेवोदकमुपाहरेत् ॥ कृमिहीनं सुवर्णस्थं मलमूत्रायदूषितम् । सुस्वादु शुद्धसंस्थानादुदकन्तु समाहरेत् इति ॥ कूपात् प्रस्रवणात् वानात् सरसो देवप्रग्रहात् । नयादिसङ्गमात्ती-र्थादुदकं समुपाहरेत् । इति धर्म्मशास्त्रोक्तशुचिगोमयोदकाभ्यां उपलेपनं विधाय । स्प्येन सुवेण वा प्रागण्यप्रादेशिमतं प्रागणाश्च प्रादेशप्रमाणाश्च यथा स्यात्तथा पश्चिमतः आरभ्योर्द्वनिष्कान्ताः प्रागणाः वितस्तिपरिमाणाः प्रादेशमिताः एतावन्मात्रं यथा स्यात्तथा उत्तरोत्तरक्रमेण दक्षिणत आरभ्योत्तरक्षिरुष्टिख्य तिस्रो रेखा विधाय उष्टेखनक्रमेण दक्षिणत अतरोन्रस्थोत्तरहरूष्टिख्य तिस्रो रेखा विधाय उष्टेखनक्रमेण दक्षिणत उत्तरोन्रस्थोत्तरहरूष्टिख्य तिस्रो रेखा विधाय उष्टेखनक्रमेण दक्षिणत उत्तरोन्

भ्युक्ष्य तत्र तृष्णीं कांस्यपात्रस्थं पिहितं विह्नं प्राद्धा्यः प्रत्यद्धा्यमुपसमाधाय तद्रक्षार्थं कञ्चि-न्नियुज्य कोतुकागाराहरः कन्यामानीय मण्ड-प उपवेश्य अथेनां वासः परिधापयति । ॐ जरां-गच्छेति मन्त्रस्य प्रजापतिर्ऋषिस्त्रिष्टुप् छन्दस्तन्त-वो देवता वस्त्रपरिधाने विनियोगः ॥

त्तर इत्यर्थात् अनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां रेखातो मृदमुद्धृत्य जलेनाभ्युक्ष्य सिक्त्वा जलं गृहीत्वा पादावभिषिञ्चेत् तत्र तद्देशे तूष्णीं न केनाऽपि मन्त्रेणेत्यर्थः कांस्यपात्रस्थमपरपात्रेण पिहितं विह्नं लौकिकं निर्मिथतं वा प्रत्यङ्मुखं स्थापकः स्वयं प्राङ्मुखः प्रत्यङ्मुखं यस्मिन्पात्रे स्थितो विहस्तत्पात्रं स्वाभिमुखं कत्वा उपसमाधाय स्थापियत्वा तद्रक्षणार्थं वाहि-रक्षणाय कञ्चिनियुज्य करमैचिद्दिवजे आदेशं कृत्वा यथायं नोपशमे-दिति विधेयमित्यादिश्येत्यर्थः । वरः कौतुकागारान्मण्डपे कन्यामानीय वक्ष्यमाणमन्त्राभ्यां वाससी परिधापयतीत्यर्थः । अथैनामिति अथाऽग्नि-स्थापनानन्तरं एनां कुमारीं वासः अहतं सद्द्रां वस्त्रं परिधापयित परि-हितं कारयति वरः जरां गच्छोति मन्त्रं पठित्वा । कुमारी च स्वयं परि-धत्ते तदनुसरणेनेति सदशं नूतनं वस्त्रं मि अहादिसुरि अतम् । अहतं त-हिजानीयादित्युक्तं पूर्वसूरिभिरिति वासोलक्षणेन शुभं वस्त्रं ज्ञायते "ई-पद्दौतं नवं श्वेतं सदशं यन धारितम् । अहतं तहिजानीयात्सर्वकर्मसु पा-वनम्" इति ब्रह्मपुराणीयवचनात् । चैलवस्त्रं ज्ञायते ईषद्धौतं अरजकादिधौ तमिति । अथ मन्त्रार्थः । हे आयुष्मित सम्पूर्णायुःसम्पने त्वं जरां निर्दृष्टं रद्धत्वं मया सह गच्छ प्राप्नुहि चिरकालजीविनी भवेत्यर्थः । किश्च वासो मया सम्पादितं वस्त्रं परिघत्स्व परिघेहि वस्त्रायुक्ता माकदाचिदापे भवे-

ॐ जरांगच्छ परिधत्स्व वासो भवाकृष्टीनामभिश-स्तपावा शतच जीव शरदः सुवर्चा रियच पुत्राननु-संव्ययस्वाऽऽयुष्मतीदं परिधत्स्व वासः इति म-न्त्रेण परिधानवस्त्रं परिधापयेद्वरः ॥ अथोत्तरीयंवासः समादाय वरोऽियममन्त्रेण परिधा-

त्यर्थः । आरुष्टीनामिति प्रथमार्थे पष्ठी । किञ्च त्वं आरुष्टी भव मनोहरा भवेत्यर्थः। आकृष्यते मनो लोचनानि अनयेत्याकृष्टी "आकृष्टी स्यान्मनो-हरा" इति कोशोक्तिः । किञ्च अभिशस्तपावा भव अभिशस्तमभिशापः शंस प्रमादे इत्यस्य धातोरभिशस्तेति रूपम्। अभिशस्तेः अभिशापात्पाती-ति अभिशास्तपावा भव सात्विकस्वभावात्सौम्यत्वेन प्रसिद्धस्य शमो-पेतस्यास्मत्कुलस्य करिमश्चित्कर्माणि कयचिदापि केनचिदपि कलह-करणेनोपालम्भकारियत्री मा भवेत्यर्थः । वालस्वभावेनागतकूरत्वं वि-हाय अतिसङ्कचितेन्द्रियकश्वशुरगृहिनवासव्यवहारिवधोनन सौम्यस्व-भावा भवेत्यर्थः यहा अभिशस्तं प्रमादः तस्मात्पावा रहिता भव । प्र-मादतां विहाय गृहकर्मादौ प्रयताभवेत्यर्थः । किञ्च आरुष्टीनामित्यव-धारणे पष्टी नतु प्रथमार्थे। तदा च आकर्षन्ते कामादिभिर्नरान् इति आकृष्ट्यो नार्घः तासां मध्ये त्वमभिशस्तपावा भवेत्येवमन्वयः।शरदः शतं पूर्णायुर्वर्षाणि जीवस्व प्राणधारणयाऽधिस्त्रिव्यापारवती भव सुवर्चाः किञ्च पातिव्रत्यतेजोभिः शोभनदीप्तियुक्ता भूला रियं धनं पुत्रांश्व अ-नुसंव्ययस्व संवृणु धारयस्व उत्पाचराशीकुर्वित्याभिप्रायः। इदं वेदिकायां मया दत्तं वासः परिधत्स्व परिधेहीत्यर्थः । अत्र प्रथमं यत्परिधत्स्व वास इति तन्मा कदाचिदपि वस्त्रवियुक्ता भवेत्याशंसायां वाक्यं अन्ते च यत् इदं परिधत्स्व वास इति तत्प्रेरणे अतो न पुनरुक्तिदोष इति भावः अथोत्तरीयमिति । अथ वस्त्रपरिधानानन्तरं उत्तरीयं वासः परिधापयति पयेत्। याआकृतित्रत्यादि मन्त्रस्य त्रजापितर्ऋषि-जगती छन्दो विधात्र्यो देवता वस्त्रधारणे विनियो-गः। ॐ या आकृतत्रवयन् या अतन्वत याश्च देव्य-स्तन्तूनभितस्ततंथ तास्ता देवीर्जरसे संव्ययस्वायु-ष्मतीदं परिधत्स्व वासः॥

वरः या आकृतिनाति मन्त्रेण । अत्र परिधापयतीति णिजनतस्य कारितार्थ-त्वात् परिधत्स्व वास इति मन्त्रस्यापि तदर्थत्वात् परिधापयितान्य इत्यव-गम्यते । स किं वरः अध्वर्युर्वा इति संशयः । तत्राध्वर्युः कर्मसु वेदयो-गादिति परिभाषाबलात् अध्वर्युः परिधापयतीति चेत् तन । स्मा-र्तेषु कर्मसु अध्वर्योः कर्तृत्वयोगाभावात्। समाख्ययाहि अध्वर्योः कर्मसु योगः समाख्यो वेदयोगात् । न च स्मृतिर्वेदः स्मरणादेव स्मृतीनां प्रामाण्यं न पुनर्वेदमूलत्वेन अतः समाख्याया अभावात् स्वयं पाक-यहोषु अतो वर एव परिधापयिता ननु पूर्णपात्रो दक्षिणावरेणेति पाकयज्ञेषु परिक्रयार्थादक्षिणा श्रूयते सा च दक्षिणापरिकेतव्याऽभावे-नोपपद्यते अतस्तदन्यथाऽनुपपत्याऽन्यस्य कर्तृत्वं कल्प्यताम् । नैतदेवम् अन्यस्य कताऽकतावेक्षणरूपस्य बंह्मकर्मपरिकेतव्यस्य कर्तुर्विद्यमान्-त्वात् परिक्रयार्थदक्षिणाश्रवणस्योपपत्तेः । किञ्च वचनाऽभावे परः परस्य कर्म कर्तुं न प्रभवतीति । यतोऽत्र पाकयज्ञेषु स्वतोऽन्यकर्तृत्वविधायकं न वचनमस्ति अतो नान्यस्य कर्तृत्वकल्पनेत्यर्थः । श्रौतवत्समाख्या ऽपिनास्ति । ननु स्मृतीनां वेदमूलत्वात् यहेदमूलं स्मार्तं कर्म तहेद-समाख्ययाऽन्यस्य कर्तृत्वं कल्प्यताम् यतः स्मृतयोऽप्यनिश्चितवेदमूला एव अतो न विज्ञायते किं वेदमूलिमिदं कर्म यहेदसमाख्या अन्यस्य कर्तृत्वं कल्प्येत । किंच परकर्तृत्वे मन्त्रलिङ्गविरोधोऽपि स एव नि-

इति मंत्रेण अहतवासो धौतं वा मौत्रेणाच्छादयीते-ति श्रुत्युनुसारेण वरोऽप्येताहशे वाससी अत्र परि-धते परिधास्यै इत्यादिमन्त्राभ्यां परिधास्ये इत्या-दिमन्त्रस्याथर्वण ऋषिस्तृष्टुप् छन्दः तन्तवो देवता वासःपरिधाने विनियोगः। ॐ परिधास्ये यशोधा-स्ये दीर्घायुष्टाय जरहष्टिरस्मि शतञ्च जीवामि

रूपयति मामनुव्रता भव प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यं अमोहमस्मि इत्यादि सा नः पूषा शिवतमेत्यादयो वैवाहिका मन्त्रा आत्मिलिङ्गाः ते च परकर्तृत्वे विरुध्यन्ते । तस्मात् पाकयज्ञेषु स्वस्यव कर्तृ-त्वामिति सिद्धम्। अथोत्तरीयं वासो या आकृतिनित्यादिमन्त्रेण परिधापय-तीत्युन्वर्तते अथ मन्त्रार्थः। देवीरिति प्रथमार्थे हितीया।या देवी देव्यः इदं वास आकृतन् कर्तितवत्यः। कृती कर्तने या देव्योऽवयन् वीतवत्यः व्येज् तन्तुसन्ताने तन्तुसन्तानं कतवत्यः मध्यमप्रतिवन्धेन पृथक् २ स्था-पिता निप एकत्रीकुर्वन्त्यः यास्तन्तून् सूत्राणि अतन्वन् तिर्ध्यक् कृत्वा विस्तारितवत्यः ओ तवत्य इत्यर्थः। चकारात् यादेव्यः तंतून् अभितः उभयोः पार्श्वयोरिप ततंथ तेनुः तुरीवेमादिव्यापारेण ग्रथितवत्यः प्रोतवत्य इत्यर्थः। तास्तत्तत्तामर्थ्यदाच्यो देव्यः स्वकार्यं रूपवदिदं वासः त्वा त्वां जरसे दीर्घकालनिर्दृष्टजीवनाय संव्ययस्व परिधापयन्ति पुरुषादिव्यत्ययः छान्द-सः अतो हे आयुष्मित इदं एतादशं वासः परिधत्स्व उत्तरीयत्वेन दणु अत्र वरोऽपि परिधास्यै इति यशसामेति मन्त्राभ्यां वाससी परिधत्ते अहतं न-वीनं सदशं अनुपहितं । ननु अधौतवस्त्रो यः कुर्यानित्यनैमित्तिकीं कि-याम् । न क्रियाफलमाप्नोति तथा तस्य परिश्रमः । इति वचनात्कथ-मधौतं धारयेत्तत्राह अमौत्रेण धौतम्वा परिदध्यात् । मौत्रो रजकस्तह्य

शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसं व्यिपण्ये इति पठिला वरः परिधत्ते । अथोत्तरीयं आच्छादयतीति सूत्रम् । ॐ यशसामेत्यादि मन्त्रस्य प्रजापतिर्ऋषिर्जग-ती छन्दो विधात्र्यो देवता वासोधारणे विनियोगः । ॐ यशसा मा द्यावाप्टिथवी यशसेन्द्रा बहरूपती य-शो भगश्य माविद्यशो मा प्रतिपद्यतामिति पठि-त्वोत्तरीयं परिधते ।

तिरिक्तेन धौतं वास आच्छादयीत । अथ मन्त्रार्थः हे वासोदेवते परिधास्यै अनेकशुभवस्त्रपरिधानाय तथा यशोधास्यै कीर्त्याधानाय तथा दीर्घायुष्ट्राय निर्दुष्टचिरजीवनाय च इदं वासः संव्ययिष्ये परिधास्ये किम्भूतोऽहं वासोदेवतानुग्रहेण जरदृष्टिरायुःपरिपाकवान् पु-नः किम्भूतोऽहं पुरूची पुरुभिर्बहुभिः पुत्रधनादिभिः उचः संयोगोऽस्ति यस्य सः पुरूची । उच समवाये इत्यस्य धातो रूपं प्रथमैकवचनम् । कि-म्भृतं वासः रायस्पोषं रायो धनादिसम्हद्धिः तस्य पोषं पुष्टिकरिमत्यर्थः। किञ्चैतत्सम्बन्धेनाहं शरदः शतं वर्षाणि जीवामीत्यर्थः। इति पठित्वा वरः परिधत्ते । अथोत्तरीयमिति उत्तरीयं वासः आच्छादयीतेत्यनुषङ्गः यशसा-मेति मन्त्रेण। मन्त्रार्थः हे वासोदेवते चावाप्यथिवी चावाभूमी यशसा-युक्ते मा मां अविन्दत् अविन्दतां व्याप्नुतामिति यावत्। विद्रू लाभे इत्य-स्य रूपम् । विभक्तिवचनव्यत्ययेनान्वयः । तथा इन्द्राबृहस्पती अपि यशसा युक्तौ मा अविंदन अविन्दतामिति पूर्ववत्। तथा च भगः सूर्यो ऽपि यशसा युक्तो माविन्दत् अविन्दतामिति पूर्ववत् । तथाच भगः सू-र्योऽपि यशसा युक्तो माविंदत्। तचैतैः सम्पादितं यशो मा मां प्रतिपय-तां मां प्राप्तुयात् मिय सर्वदातिष्ठत्विति तात्पर्यम् । यहा तयशो मा प्रति-

ततः कन्याया वरस्य च हिराचमनम्। ततः कन्याप्र-देन परस्परं समंजेथामिति प्रेषितयोः परस्परं सम्मु-खीकरणम्। समंजन्ति मन्त्रस्याऽथर्वण ऋषि-रनुष्ठप् छन्दो विश्वेदेवा देवता मेत्रीकरणे विनि-योगः। ॐ समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि

पद्यतां मेति निषेधार्थेऽन्ययम्। प्रतिरित्युपसर्गस्तु अपोपसर्गार्थे तथा सित तद्यशो मत्तो मापयातु इत्यर्थः। मत्त इति पदस्याध्याहारः वस्त्रह्याभावे एकमेव वासश्चेत् तदाऽपि परिधानमन्त्रं पठित्वा वस्त्रायर्द्धं परिधायाच-म्य उत्तरार्द्धं गृहीत्वा उत्तरीयमन्त्रं पठित्वोत्तरीयं स्कन्धे निधायाचामे-त् । इति दिराचमनस्योभयथा प्राप्तिरित्यभ्यधिको भेद इति । किञ्चैत-न्मन्त्रह्यं स्वकंर्त्रकपरिधाने वोद्धव्यं परकर्त्रकपरिधाने तु येनेशयेति म-न्त्रांतरमित्यविरोधः । अथैनौ वधूवरौ कन्यापिता समझयति परस्परं स-म्मुखीकरोति। समंजन्तु विश्वेदेवा इति मन्त्रेण। समञ्जनञ्च युवां परस्परं समंजेथामिति प्रेषितयोः परस्परं सम्मुखीकरणम् । तथा च वासांसि परिधायैतावाचांतौ यदि तिष्ठतः । सन्मुखीकरणं कुर्यात्तयोस्तु दृहितुः पिता इति । तथा च सुमन्तुरि । पिता तु प्रेषणेनैव सम्मुखीकरणञ्चरेत्। मन्त्रलिङ्गातु मन्त्रस्तु पठनीयो वरेण चेति सत्यपि कारितत्वे वरस्यैव मन्त्रपाठो मन्त्रलिङ्गात् । कारितलञ्च सनिधानात्कन्यापितुरेव सनिहि-ं तत्वं ह्यस्य तु प्रदातृत्वात् । मन्त्रपाठोऽपि कन्यासम्मुखमेव । अथ मन्त्रार्थः । हे कन्ये विश्वेदेवाः समस्ता देवताः तथासमापः शुद्धा आपो नौ आवयोर्इदयानि मनांसि तद्धर्मान् संकल्पादीन्वा समंजन्तु गुणा-तिशयाधानेन संस्कृवेन्तु । तथा संमातिरश्वा अनुकूलो वायुः तथा संधाता अनुकूलः प्रजापतिः । सम् इति अप्यर्थे देष्ट्री उपदेशकर्शी

नो संमातिरश्वा संधाता समुदेष्ट्री दधातु नो इति वरः पठेत्। ततः कन्याप्रदक्तकं य्रान्थबन्धनम्॥ अथ कन्यादानम्। दाता शङ्कस्थदूर्वाक्षतफलपुष्प-चन्दनजलान्यादाय अथ कन्याप्रदः जामात्रदक्षि-

देवता सावित्री अपि धर्मार्थकाममोक्षेषु धियो यो नः प्रचोदयात् इति श्रुत्या धर्माद्यपदेशकर्शी गायत्री मन्त्राधिदेवता अपि नौ त्ददयानि दधातु धर्मार्थकाममोक्षेषु सुस्थितानि करोतु । तथा च याज्ञवल्कयः योजयति भूतानां वुद्धिवत्तं पुनः पुनः । धर्मार्थकाममोक्षेषु तस्यै सावि-त्रि ते नमः। इति स्मृतिवचनाद्पि धर्मायुपदेष्ट्री सावित्री एव नान्या इति । ननु वरवाक्ये कन्ये इति सम्बोधनमनुचितं तत्राह । एतावत्का-लपर्यन्तमेव तु कन्याशब्दप्रवितः एतदनन्तरं वधूशब्दप्रवित्भविष्यति इति संसाधनायैव सम्बोधनदानम् । अर्थात् एतावत्पर्यन्तं ममाऽपि न-त्वमिति इतरलोकवत् ममापि कन्याकथने न दोषः यतो वाग्दानेन न क-न्यात्वं निर्वर्तते वरदानोचिताकन्या इति कन्या लक्षणानिष्टत्तेः पूर्ववरस्य व्यङ्गत्वसम्भवेऽन्यवरदानोचितत्वस्य लक्षणस्य विद्यमानत्वात् । तथा चोक्तम्। आप्रदानाद्भवेत्कन्या चाऽभिषेकाद्दधः स्मृता। सुमङ्गल्याचतुर्थ्या तु यथात्रेर्वचनन्तथा । अभिषेकानन्तरं सुमङ्गळी वयूशब्दप्रदत्तिः। तथा च नारदः । दशवर्षा भवेत्कन्या सम्प्रदाने वधूर्भवेत् । साङ्ग्रष्टग्रहणे भार्या पत्नी चातुर्थकम्मीण। एतच्छब्दप्रदित्रयोजनमाह कन्याद्र्शनमात्रं स्याहरस्य वचनं नहि । वध्वा दर्शनसंस्पर्शभाषणं मुनिभिः समृतम् । वामभागे स्थितिः प्रोक्ता भार्याया धर्मकर्मसु । सर्वन्भोगविलासादि पत्न्या सह समाचरेत् इति । ततः कन्याप्रदेति ततः कन्यावरयोः सम्मु-खीकरणानन्तरं कन्याप्रदकर्तृकं ग्रन्थिबन्धनम् । कन्याप्रदः कन्याप्र-

#### णकरोपरि कन्यादक्षिणकरं निधाय दाताहं वरु-णो राजा द्रव्यमादित्यदेवतं विप्रोऽसो विष्णुरूपेण

दाता कर्ता यस्य तत् ग्रन्थिबन्धनं द्रव्यपुष्पफलाक्षतादि कन्यावासिस निक्षिप्य ग्रन्थि वध्वा वरवस्त्रेण कन्याप्रदो ग्रन्थिवन्धनं कुर्व्या-दित्यर्थः । तथा च योगियाज्ञंबल्क्यः । कन्यकासु दशे पार्श्वे द्रव्य-पुष्पाक्षतानि च । निक्षिप्य तानि संबद्धा व्यवस्रेण संयुजेत् ॥ वस्त्रैः संयोज्य तौ पूर्व कन्यादानं समाचरेत्। दानेन युक्तयोः पश्चाहिद्ध्यात्पाणि-पीडनम् इति । अथ कन्यादानम् । अथ ग्रन्थिवन्धनानन्तरं कन्यादानं तत्र विधिः। दाता शङ्कस्थेत्यादि प्रगृह्णात्वयं विधिरिति दाता पहेदित्यन्तं मूलकारेणैव दंशितः स तु सुगम एवेति । तत्र प्रमाणानि । तथा च वृ-हत्पाराशरः। कन्यादानसमारम्भे दाता शङ्खे समाददेत् । दूर्वाक्षतफळं पुष्पं चन्दनं जलमेव च । जामातृदक्षिणकरोपरि कन्यादक्षिणकरं नि-धाय कला दाताहमित्यादिवाक्यं दाता पठेत्। कन्यादानं ततः कुर्या-चथोक्तं प्रबुवन्वचः इति । वचः सङ्कुल्पवाक्यं इति । सङ्कुल्पवाक्येऽपि विशेषमाह ऋष्यशृङ्गः । अधेत्यादि यथाकालज्ञानं कत्वा तु दैशिकम् । सप्त-म्यन्तन्तु षष्ठचन्तं गोत्रं प्रवरमेव च । वेदादिवत्समुचार्घ्यं प्रपितामहपू-र्वकम् । संज्ञाऽभिधानं चार्घस्य चतुर्ध्यन्तं वरन्तथा । द्वितीयान्तन्तु क-न्याया नाम सङ्कीर्त्त्येद्भधः ॥ पितृगोत्रादिवत्याश्चं फलसंङ्कीर्त्तनं ततः । पत्नीलेन तुभ्यमहं ददे इति समुत्स्रजेत् । ननु सर्वत्र वाक्ये तु पितृपूर्व-. कसम्बन्धकथनाऽभिधानत्वे सिद्धे प्रपितामहपूर्वकमिति वाक्ये कथमिति चेत्तत्राह । प्रिपतामहपूर्वकमेव विवाहादौ वाक्यमृषिभिः प्रोक्तं प्रमाण-न्तत्र ब्रह्मपुराणे । नान्दीमुखे विवाहादौ प्रिपतामहपूर्वकम् । वाक्यमुचा-रयेत्प्राज्ञोऽप्यन्यत्र पितृपूर्वकमिति । प्रपितामहादिसम्बन्धनिरूपणमपि अ-मुगोत्रस्याऽमुकप्रवरस्यामुकवेदिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशाखिनोऽमुकाऽभि-

# त्रितगृह्णात्वयं विधिः। इति दाता पठेत्। वित्रातिरिक्यहीतृपक्षे वित्रोऽसावित्यत्र वरोऽसाविति पठेत्।

धानस्य प्रपौत्रायेत्यादिकमपि यत् तिच्चवारं वाक्यं पठेत्। तथैव निरू-पणात् । तथा च कर्म्मदीपिकायाम् । कन्यावरौ युतौ कला दाता स्वर्गा-दिसिद्धये । कन्यादानस्य वाक्ये तु ह्योः सम्बन्धकीर्तनम् । प्रिपताम-हादिमारभ्य गोत्रप्रवरादिसंयुतम् । कुलसम्बन्धकरणं त्रिस्त्रिवारमुदीरण-मिति। कर्मकन्दल्यामपि सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहुरिति आभाषणं परस्प-रमभिमुखीभूय पुनःपुनर्वात्तीकरणम् तदेव पूर्व मुख्यं यत्र तत्सम्बन्धमा-हुरित्यर्थः । अन्यत्राऽपि । मैत्री सप्तपदी प्रोक्ता सप्तवाक्याथवा भवेत् । सत्तराणान्तुत्रिपदी सत्तमानां पदेपदे इति वचनात्। ह्योर्योनिसम्ब-न्धजमैत्रीकरणे त्रिवारोचारणमेव । योनिसम्बन्धजा मैत्री तत्तुव्या नापरा-रमृता । अन्याश्चोत्पद्य नश्यन्ति नित्या मैत्रीयमुच्यते ॥ योनिसम्बन्ध-जा मैत्री वैरलेऽपि न नश्यतीति धर्मवचनात्। सम्बन्धानान्तु सर्वेषां योनिसम्बन्धमुत्तमम् । अन्यत् क्रोधे विनश्येत इदं तु न विनश्याति । इति भृगुवचनात् । अथ कन्याप्रदानयोगो लिख्यते । उत्तरत्र पित्रा प्रता इति सूत्रस्मरणात् । उत्तरत्र वाग्दानानन्तरं पित्रा जनकेन प्रता विधिपूर्वकमर्घ्यमर्चियित्वा सङ्कल्पदत्ता वरगोत्रा तदधीना तदर्द-शरीरा तत्कतमर्धधरमी ग्रहणवती तद्गृहाधिष्ठात्री तत्सर्वसम्पत्स्वामिनी स्यादिति सूत्रार्थः। अथ कन्यादानसङ्कल्पवाक्यं लिख्यते ॥ सर्वदानेभ्यः कन्यादानस्यैवोत्कृष्टलात्सङ्कल्पवाक्यस्याप्युत्कृष्टलमेव प्रदर्शितमिति ता-त्पर्य्यम् । कन्यादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति इति वचनात् । तथा च गौतमः स्मराति । अश्वमेधः ऋतुवरो यथा यज्ञेषु चोत्तमः । एवं सर्वेषु दानेषु कन्यादानं प्रशस्यत इति । तथा च सूतसंहितायाम् । अ-श्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च । एककन्याप्रदानेन फलमाप्रोति ना

कलाविति । सुमन्तुस्तु । यत्पुण्यं कोटियज्ञानां वेदपारायणे फलम् । को-िटितीर्थसानजञ्ज कन्यादानं ततोऽधिकमिति । एकविंदाति वंश्यानामा-त्मना सह भूपते । एकस्मात्कन्यकादानाद्रह्मलोकमनश्वरम् ॥ एकस्मि-न्कन्यकादाने सर्वं कर्म्म समाप्यते इति युधिष्ठिरंप्रति श्रीकृष्णवाक्यम्॥ अथ सङ्कुल्पः । ॐ हरिः श्रीविष्णुः पुण्डरीकाक्षः पुनातु अद्य तत्सत् ब्रह्म अथानन्तवीर्घ्यस्य श्रीमदादिनारायणस्याचिन्त्याऽपरिमितानन्त्रा-क्तिसमन्वितस्य स्वकीयमूलप्रकृतिपरमशक्तया प्रकीडमानस्य सचिदान-न्दसन्दोहरूपे स्वातमानि सर्वाऽधिष्ठाने स्वाज्ञानकं विपतानां महाजली घम-ध्ये परिभ्रम्यमाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमेऽस्मिन् ब्रह्माण्डेऽव्य-क्तमहदहङ्कारपृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशादिभिर्दशगुणोत्तरैरावणैरावते आधा-रशक्तिश्रीकूर्मवराहधर्मानन्ताष्टदिग्गजादिप्रतिष्ठिते ऐरावतपुण्डरीक-वामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौमसुप्रतीकाख्याष्टदिग्दन्तिशुण्डादण्डो-त्तण्डितेतद्रह्माण्डखण्डयोरन्तर्गतभूळींकभुवळींकस्वळींकमहळींकजन-लोकतपोलोकसत्यलोकाख्यानां सर्वज्ञसर्वशक्तिसमन्वितसर्वोत्तमसर्वाधि-पश्चीचतुर्मुखप्रभृतिस्वस्वलोकाधिष्ठातृपुरुषाधिष्ठितानामधोभागे फणिरा-जस्य रोषस्य सहस्रफणामण्डलैकफणोपरिसर्षपैककणायमानमहीमण्ड-लान्तर्गतातलवितलसुतलतलातलमहातलरसातलपातालानां स्वस्वाधि-ष्ठात्रधिष्ठितानामुपरितने सुमेरुमन्दिरमन्दराचलनिषधिहमगिरिशृङ्गवद्येम-कूटदुर्द्धरपारियात्रशैलमहाशैलमहेन्द्रसह्याद्रिमलयाचलविन्ध्यर्क्षमूकचित्र-क्टमैनाकमानसोत्तरत्रिक्टोदयाचलास्ताचलपर्यन्तानेकाभिधानाद्रिग-णप्रतिष्ठितायां जम्बूष्टक्षशाल्मलीकुशक्रीश्वशाकपुष्कराख्यसप्तद्दीपवत्यां लवणेक्षुसुरासार्प्पर्देधिक्षीरशुद्धोदकाख्यसप्तसागरसमन्वितायां समस्तभूरे-खायां कमलकदम्बगोलकाकारायां वर्त्तमाने कुवलयकोशान्तर्गतदलवहि-राजमाने उत्तरकुरुहिरण्मयरम्यकभद्राश्वकेतुमालेलावतहरिवर्षिकम्पुरुष-

भारताख्यनवरवण्डवाति जम्बुद्दीपे सर्वेभ्योऽप्यतिरिक्तसारवति देवादिभिरप्य-भीष्टमुकतक्षेत्रभूतहेतुनाभिलिषततमे अङ्गवङ्गकलिङ्गकालिङ्गकाम्बोज-सौवीरसौराष्ट्रमहाराष्ट्रवङ्गालोत्कलमगधमालवनेपालकेरलचोरलगौडमल-पाञ्चालसिंहलमत्स्यद्रविडद्राविङकर्णाटराटवर्रासेनकौङ्कणटोंकणपाण्ड्य-पुलिन्ध्रान्ध्रद्रौणद्ञार्णविदेहविदर्भमैथिलकेकयकोशलकुन्तलमैन्ध्रवजा-वलसार्वसिन्धुशालभद्रमध्यदेशपर्वतकाश्मीरपुष्टाहारसिंधुपारसीकगान्धा-रवाल्हीकप्रभृतिवहुविधदेशविशेषसम्पने दण्डकारण्यमहारण्याद्वैतारण्य-कामुकारण्यसैन्धवारण्यप्रभृत्यनेकारण्यवति श्रीगङ्गायमुनासरस्वतीगोदा-वरीनन्दालकनन्दामन्दाकिनीकौशिकीनर्मदासरयूकर्मनाशाचर्मण्वती-क्षिप्रावेत्रवतीकावेरीफल्गुमार्कण्डेयराम्गङ्गाशतद्वविपाशैरावतीचन्द्रभागा वितस्तासिन्धुंदषहतीप्रभृत्यनेकनदनदीवति कुरुक्षेत्रहरिहारक्षेत्रमाळक्षेत्रा-दिवहुक्षेत्रान्विते भारतखण्डे तत्रापि मध्यरखाकुरुक्षेत्रादमुकदिग्भागे अमु-कामुकनदीमध्ये श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशे कलौ युगे कलिप्रथमचरणे आर्घावर्ते पुण्यवृहस्पतिक्षेत्रे शुभसंवत्सरेऽस्मिनमुकाय-नगतसूर्येऽमुकर्त्तावमुकमासेऽमुकपक्षेऽमुकतिथावमुकवासरे यथा योगक-रणमुहूर्ते वर्त्तमाने चन्द्रतारानुकूले पुण्येऽहानि अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवर-स्यामुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः प्रपात्राय अमु-कगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्यामुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकश-र्मणः पौत्राय २ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखि-नोऽमुकसूत्रिणोऽमुकदार्मणः पुत्राय ३ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्या-ऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकशर्मणः प्रपौत्रीं १ अमुक-गोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणोऽमुकश-म्मणः पौत्रीम् २ अमुकगोत्रस्याऽमुकवेदिनोऽमुकशाखिनोऽमुकसूत्रिणो-ऽमुकदार्मणः पुत्रीम् ३ इत्येवं गोत्रप्रवरादिनिरूपणपूर्वकप्रपितामहादि-

#### . ॐ स्वस्तीति वचनमुक्त्वा चौरत्वा ददातु एथिवी त्वा प्रतिगृह्णात्विति मन्त्रेण कन्याहरूतं वरः प्रतिगृ-

संज्ञासम्बन्धकथनम् । त्रिरावर्त्यं अमुकगोत्राय यथोक्तप्रवरायामुकवेदिने-ऽसुकशाखिनेऽसुकसूत्रिणेऽसुकशर्मणे ब्राह्मणाय वराय असुकगोत्रां यथो-क्तप्रवराममुकनाम्नीमिमां कन्यां यथाशक्तयालंकतां महद्दश्रद्यादतां वि-वाहदीक्षितां प्रजापतिदैवतकां गङ्गावालुकाभिः सप्तर्पिमण्डलपर्ध्यन्तरा-शीकतरेणुपुज्जस्य मध्याद्दर्षसहस्रावसाने एकैकवालुकापकर्पणेन सर्ववालु-कापकर्षणपरिमितकालपर्थ्यन्तं ब्रह्मलोकनिवाससिद्धंयर्थं तिलैः सूर्यम-ण्डलं यावद्राशीभूतिलिलिगिरितो वर्षसहस्रावसाने एकैकितलापकर्षणेन स-र्वतिलापकर्षणसंमितकालपर्यन्तं सूर्यलोकनिवाससिद्धयर्थं यवैश्वन्द्रमण्ड-लपर्यन्तं कतयवराशितो वर्षसहस्रावसाने एकैकयवापकर्पणेन सर्वयवाप-कर्षणपरिमितकालपर्यन्तं चन्द्रलोकनिवाससिद्धयर्थं मापैर्धुवमण्डलपर्य-न्तं राज्ञीकृतमाषेभ्यो वर्षसहस्रावसान एकैकमापापकर्पणसामितकालं या-वहिष्णुलोकरुद्रलोकभ्रुवलोकनिवाससिद्धयर्थं गन्धर्वाप्सरोगणमण्डितहं-सपारावतशुकसारिकारुतनादितिकिङ्किणीशतसमलंकतदिव्यविमानेन म-नोऽभिलिषतदेशगमनपूर्वकगिरिनदीनदिसन्धुद्दीपदिव्यदेशनन्दनचैत्ररथ-प्रभृतिस्थानेषु स्वाभिलिषतभोग्यविषयोपभोगार्थं मया सह दशपूर्वेषां द-शावरेषां महंश्यानामाग्निष्टोमातिरात्रवाजपेयपुण्डरीकाश्वमेधकतुशतफल-जन्यब्रह्मलोकनिवासार्थं पतीत्वेन तुभ्यमहं सम्प्रददे इति शंखवस्थद्रव्य-युतजलेन सहकन्याहस्तं वरहस्ते दचात् । इति सङ्कल्पविधिः॥

ॐस्वस्तीति वरश्च ॐ स्वस्तीत्युक्का सङ्कल्पजलादिकमादाय चौ-स्त्वा ददात्विति मन्त्रेण कन्याहस्तं प्रतिगृह्णीयात्। ततः कन्यापिता दान-प्रतिष्ठार्थं सुवर्णं गोमिथुनं वा दक्षिणां दचात्। अत्राचारादन्यदपि सुव-र्णरजतताम्रगोमहिषीग्रामोदिकं यौतुकत्वेन कन्यायै यथासन्भवं ददाति

## हीयात्। ततः कन्याप्रदः अद्य कृतैतत्कन्यादानय-थोक्तफलावाप्तये कन्यादानप्रतिष्ठार्थमिदं हिरण्य-

अन्येऽपि बान्धवादयो यथासम्भवं यौतुकं चात्र प्रयच्छन्ति । केचित्तु हो-मान्ते प्रयच्छन्ति केचिद्दधूवरविसर्जने खट्टादिसर्वदानादिकं कुर्वन्तीति देशाचारतो व्यवस्था वोध्या । तथा चोक्तम् । कन्याप्रदानन्तु विधाय ता-तस्तदक्षिणां गोमिथुनं सुवर्णम्। दत्वा प्रदद्याद्ररणं वरार्थं वस्त्राणि पात्रा-णि विभूषणानि । तत्रैव देयानि बहुश्रुता जगुर्वाल्मीकिजावालिपराश-राद्याः। होमान्त आहुर्भृगुनारदाद्या विसर्ज्जने व्यासमरीचिकौत्सा इति-मतभेदेन विभाषेतिवचनादेशाचारकुलधम्मीनुसारेण ये यथा कुर्वन्ति ते तथैव कुर्य्युरित्यर्थः। यौरत्वेति मन्त्रस्य विनियोगायभावः प्रतीकमात्रत्वात् मन्त्रस्येति हेतोः। अथ मन्त्रार्थः। दीव्यन्तीति चौर्लोकः त्वा त्वामदात् तव दानेन स्वर्गसाधकोऽभूत् । पृथ्वी प्रथितुं शीला देवता त्वा प्रतिगृ-गृह्णातु पुत्रपौत्रादिविस्तारेण त्वां प्रथयित्री भवतु एष तात्पर्ध्यार्थः। हे क-न्ये तवायं पिता लां दला तत्संभवपुण्याति इायेन स्वग्गादिषु निरित इा-यानन्दं भोध्यमाणोऽवस्थितः। अथ प्रथितुं शीला पृथ्वी यथा त्वया प्र-सना प्राक्तनपुण्यवश्या त्वां पुत्रपौत्रादिविस्तारे गणने गौणीलक्षणया पृथ्वी अयं वर एव ला लां प्रथितुं प्रतिगृह्णातु । त्वत्प्रतिग्रहमकार्पीत् इति मन्त्रेण कन्याकरं गृह्णीयात् । ततः कन्याप्रदेन कन्यादानप्रतिष्ठार्थं दत्तां दक्षिणां प्रतिगृ ह्यवरः कामस्तुतिं कुर्यात् कोदादिति अदात् दत्त-वान् इति स्वयमेव वरेण कतः प्रकृतः अथोत्तरं कामः अदात् कामाया-दात् यतः काभो दाता कामः प्रतिग्रहीताऽतो हे काम अभिलिषत एतत्ते कन्यादानप्रतिग्रहादिकं तत्र कामशब्देनेच्छाऽभिधीयते यत इच्छ-यैव दीयते प्रतिगृह्यते च तथा च तत्प्राधान्यप्रतिपादनेन दातृत्वं प्रति-ग्रहीत्रत्वञ्च कामस्यैवोक्तं तेन कामस्तुतिर्वाक्यार्थः । अस्य महाप्रति-

#### मिश्वेवतकममुकगोत्रायाऽमुकशर्मणे ब्राह्मणाय वराय दक्षिणां तुभ्यमहं सम्प्रददे इति दक्षिणां गो-मिथुनं वा दद्यात्। ॐ स्वस्तीति वर: प्रतिबृयात्॥

ग्रहत्वं ज्ञात्वा मनिस प्रतिग्रहस्यं सन्तापं विधाय कामस्तुतिमकरोत् । धन्यो महावलोऽयं कामो येन विश्वविजयिनाऽप्रतिग्राही क्षत्रियादिरपि प्रतिग्राहीकत इति पित्रा प्रतामादाय गृहीत्वा निष्कामतीति सूत्रव-लात् पित्रा जनकेन प्रतां सङ्ख्यदत्तामादाय प्रतिग्रहविधिना प्रतिगृह्य गृहीत्वा हस्ते धृत्वा निष्कामित गृहमध्यान्मण्डपादग्निसमीपं गन्तुं य-दैषीत्यादिना करोत्वमुकदेवीत्यन्तेन मन्त्रेण निष्कामतीति पित्रा प्रता-मादाय गृहीलेति प्रतिग्राही अतिग्राहिणोरित्युभयग्रहणमप्रतिग्रहस्यापि प्रतिग्रहविधिना दानं यथा स्यादिति. अप्रतिग्रहाश्रान्ये इति शब्दस्य निरुक्तिः मन्त्रे च दीव्यते क्रीडते स्वर्गादौ कन्यादानजन्यपुण्याति-शयेनेति कन्याप्रदांता तत् पित्रादिधीरिति सिद्धम् । हे कन्ये चौस्त्वतप्रमाता पित्रादिस्त्वा त्वां ददातु अदादित्यर्थः अत्र छन्दसि-व्यत्ययेनेति लुङ्थें लोट् इति वचनात् । पित्रा प्रतामित्यत्र पितेत्युपलक्षणम् दात्रा प्रतामिति । पिता पितामहो भाता स्व-कुल्यो जननी तथा । कन्याप्रदः पूर्वनादो प्रकातिस्थः परः परः ॥ इति याज्ञवल्क्येन अन्येषामपि कन्यादानेऽधिकारस्मरणात् । यदेषीति मन्त्र-स्यार्थः। हे कन्ये यद्यतस्त्वं पितृगृहात् दूरं एषि आगच्छिस मनसाऽनु-कूलया मनोटत्या दिशः प्राच्याचा अनुपवमानो वायुरिव वा शब्दः उपमार्थः अतः स वायुः ला लां मन्मनसां मदेकनिष्ठचित्तां करोत् किंभूतः हिरण्यपणीः हिरण्यं जर्जरवत्पणीं पतनं यस्य सः विशिष्टः आ-श्रयत्वेन प्रसिद्धः कर्ण एव करणे यस्य सः कार्य्यस्य वायोः करणस्याका-इास्य कार्य्यकारणसम्बन्धात् वायोः कर्णाश्रयत्वम् विकर्ण एव वैकर्णः

स्वार्थेऽण् असाविति मन्त्रान्ते वरेण कन्यानामग्रहणम् हे अमुकदेवीति यहा हे कन्ये त्वं यद्यस्मान्मनमनोमय्या दृत्या दूरं एषि अत्यन्तं चिन्तय-सि धातूनामनन्तार्थत्वात् पितृकुलतो बहिर्भूता कुत्राउनेन नीतेति मन-सा दूरं गच्छिस अतिरायेन सोत्कण्ठा भवसीति यावत् । तत्र दिशः प्रा-च्याचा अनु अनन्तरं पवमानः पवनश्च हिरण्यपर्णः सूर्घ्यश्च हिरण्यं हिरण्मयं पर्ण रश्मयो यस्य सः प्रकाशवाहुल्यात् वैकर्णोऽग्निश्च विक-र्णं कोटरं तिसन्भवः वैकर्णः वा शब्दः समुचये । ते सर्वे दिग्वायुसू-र्घादयः त्वा त्वां मन्मनसां मद्रतत्हदयां करोतु कुर्वन्त्वित वचनव्यत्ययः छान्दसः। सेयं कन्यकोत्कण्ठा निवृत्तिः स्वद्धद्यैक्याशंसा च वाक्यार्थः। अथैनौ समीक्षयतीति सूत्रबलात् कन्यापिता एनौ वधूवरौ समीक्षण-कियां कारयति अघोरचक्षुरित्यादिमन्त्रैः कारिते अर्थे बद्धेषणौ युवां पर-स्परं समीक्षेथामिति कन्याप्रदः प्रेरयतीति तात्पर्यार्थः। मन्त्रपाठस्तु मन्त्रालिङ्गाहरस्यैव । अथ मन्त्रार्थः । हे कन्ये त्वं अघोरचक्षुः सौम्यदृष्टि-रपापदृष्टिरिति वा एधि भव तथा अपतिन्नी अकार्घ्यकरणेन पत्यर्थघा-तिनी मा भव । एतस्मात्संस्कारात् विवाहसंस्कारात् पशुभ्यः पशुवदा-श्रितेभ्यः शिवा हितैषिणीं भव सुमनाः प्रसनचेताः सुवर्चाः सुप्रभावयु-का वीरसूः सत्पुत्रजनित्री देवकामा देवान् अस्यादीन् कामयते सेवार्थ-मिच्छतीति यहा देवं देवनं कीडनं कामयते इति सा स्योना सुखव-ती नोऽस्माकं शं सुखं दुःखिवनाशशीलत्वेन सुखरूपा भव हिपदे म्-नुष्यवर्गाय मनुष्यवर्गमुपकर्त्तुं तथा चतुष्पदे पशुवर्गाय पशुवर्गमुप-कर्त्तुं शं सुखहेतुर्भवेत्याशंसा । अथ कन्यास्तुतिमाह सोम इति हे कन्ये त्वां सोमश्चन्द्रो विविदे जन्मदिने लब्धवान् कीह्याः सोमः प्रथम आ-चस्ते तव पतिः रक्षकः जन्मदिनतःप्रभृति सार्ईं वर्षह्यं यावत् । चन्द्रो मदीया मे रक्षणीयोति लब्धवान् विविद इति विदृद्ध लाभ इति धातो रू-

ॐ सोमोऽददद् गन्धर्वाऽय गन्धर्वोददद्ग्नये। रिय-ञ्चपुत्रांश्चादाद्ग्निर्मह्मभयो इमाम्।सानः पूपा शिव-तमामीरयसा नः ऊरू उशती विहर यस्यामुशन्तः प्रहराम शेफं यस्यामु कामा बहवो निविष्ठये इति

पम् । ततः सार्द्धवर्षह्यानन्तरं गन्धर्वः सूर्घ्यः गन्धर्व इति सूर्घ्यस्य नाम वोध्यम्। गन्धर्वदेवतां वालां विविदे चन्द्रमसैव प्रतिपोष्य दत्तां त्वां लब्ध-वान् । मया सर्वथेयमध्यापनीयोति अतः उत्तरः हितीयोऽयं तव पतिः ततः पञ्चवर्षानन्तरं अग्निरपि तावत्कालं सार्द्धसप्तवर्षपर्यन्तं विविदे संस्काररूपां विद्यामध्यापयित्वा लंब्धवान् । मया सर्वथेयं शोध्येत्येवं विविदे । अतोऽय-मग्निस्तव तृतीयः पतिः । तथा सोमग्रन्धर्ववन्हिभिः प्रतिपोष्याध्याप्यपरि-शोध्य च त्यक्तां सार्द्धसप्तवर्षानन्तरं ते तव तुरीयश्वतुर्थश्चिरकालभोगाय पतिर्मनुष्यजः मानुषोऽहमेवेत्यर्थः। यथाहुः। पूर्व स्त्रियः सुरैर्भुक्ताः सोमग-न्धर्ववन्हिभिः । प्रतिपोष्याध्याप्य शोध्य परित्यक्तां नरो भजेत् इति । अत एव सार्द्धसप्तवर्षान्ते कन्या परिणेयेति भावः । ननु किमिदानीं चतुर्णामियं पली नेत्याह। सोमो ददादीते। अथ मन्त्रार्थः। सोमश्रन्द्रः त्रिंशन्मासान् भुक्तवा प्रतिपोष्य संस्कारतया रूपं दला गन्धर्वः सूर्यः तस्मै अद्दत् ददौ। सोऽपि तावत्कालं भुत्का संस्कारत्वेनाध्याप्याग्रयेऽददत्सचाग्रिमीह्यमिमा-मदात् दत्तवान् न केवलिममां किन्तु पुत्रान् सुतान् रियं चधनं चकाराद्धर्मा-दिक्रम् अदददिति सम्बन्धः तथा च सोमगन्धर्ववन्हिभः सौन्दर्थादिक-दानादिना भक्ताः स्त्रियो रूपस्वरमेध्यत्वसम्पनाः। उक्तञ्च। सोमो रूपं ददौ स्त्रीणां गन्धर्वस्तु शुभां गिरम् । पावकः सर्वमेध्यत्वं मेध्या वै योषितो ह्मत इति । सा न इति चतुर्थमन्त्रस्य व्याख्यानं क्रियते । या जगचक्षः पूषादेवता सा इमां कल्याणगुणशीलां कत्वा नोऽस्माम् प्रतीरय ईर-

वरः पठित्वा परस्परं निरीक्षेथाम् ततोऽभिं प्रदक्षि-णीकृत्य पश्चादम्भरहतवस्त्रवेष्टिततृणपूलकं कटं वा निवेश्य तदुपरि दक्षिणचरणं दत्वा वधूं दक्षिणतः कृता तामुपवेश्य पुष्पचन्दनताम्बूलवासांस्यादाय।

यतु अस्मास्वनुरक्तां करोत्वित्यर्थः । ईरयेति शपो दर्शनं विभक्तेरदर्शनञ्च छान्दसम् सा नोऽस्मत्तः उद्याती सुखं पुत्रांश्व कामयमाना उरू सिक्थनी विहर विद्यणोतु प्रसारयत्वित्यर्थः । विहरेति उपसर्गेण धात्वर्थः प्रसारणे सम्भूतः । उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते इत्युक्तेः । मध्यमपु-रुषप्रयोगः छान्दसः । ऊरूप्रसारणे प्रयोजनमाह । यस्यां स्त्रियां स्त्रियामि-त्युपलक्षणम् स्रीयोनाविति भावः। उशन्तः पुत्रान् सुखञ्जेच्छन्तः शेफं शिक्षं प्रहराम प्रवेशयाम । प्रहरामेत्यत्राप्युपसर्गवलादेव प्रवेशनमर्थः । पुच्छे शेफञ्च लिङ्गे तु शेफं केशे भगे तथा । भगलिङ्गोइवे केशे श-ष्पन्तु समुदीरितामिति कोशोक्तिः। यस्याञ्च कन्यायां उ एवार्थे यस्यामेव बहवः कामाः धर्मपुत्ररतिसुखादिरूपाः सम्भवन्ति कस्यै निविष्ट्यै अग्निहोत्रायुपासनयान्तःकरणशुद्धिद्दारा सायुज्यमुक्तये इत्यर्थः । इति चतुरो मन्त्रान्वरः पठेत् । पठनानन्तरं परस्परं निरीक्षेथां कन्यावरावि-ति शेषः । प्रदक्षिणमप्तिं पर्घ्याणीयैके इति सूत्रम् । अस्यार्थः एके आ-चार्या अग्नि प्रदक्षिणं पर्याणीय कन्यां त्रिः प्रदक्षिणां कारियत्वा वासः परिधानं समंजनं समीक्षणञ्च कथयन्ति एके अन्ये तु समीक्षणानन्तरं कथयन्तीति । एके इति कथनात् मतभेदेन विभाषा अतो नान्ये इति विकल्पासिद्धौ नियमं दर्शयन्ति सूत्रेण। पश्चादग्नेस्तेजनीं कटं वा दक्षिणपादेन प्रखत्योपविदातीति सूत्रम् । अस्यार्थः पूर्वमाप्ने पर्घाणीय अग्नेः पश्चादाग्निकार्य्यानन्तरं तेजनीं अहतवस्रवेष्टिततृणपूलकं वा तृण- ॐ तत्सद्यकर्तव्यविवाहहोमकर्मण कृताकृ-तावेक्षणरूपब्रह्मकर्मकर्तुममुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणमेभिः पुष्पचन्दनताम्बूळवासोभिर्ब्रह्मत्वेन लामहं छण इति ब्रह्माणं छणुयात्। छतोऽस्मीति प्रतिवचनम्। यथा विहितं कर्मा कुर्विति वरेणोक्ते

मयं कटं ततोऽन्यतरं दक्षिणपादेन प्रहत्य आक्रम्य तदुपरि पादं कला दक्षिणपादेन नोह्रंघयेत् इत्यर्थः । उभयोः संस्कारार्थन्वात्सवधूक इत्य-र्थः। वधूं दक्षिणतः कत्वा। अर्थात् वधूं दक्षिणपार्श्वे नीत्वा स्वयं दक्षिण-पादाक्रमणनिरूपणेनैव वध्वा सव्यपदेन तेजनीप्रहरणं सिद्ध्यति आक्रम-णयोस्तुल्यत्वादाक्रमणमेव न तु पादस्पर्शमात्रम् प्रहरणम्। तां वधूमु-पवेश्य वरोऽप्युपविश्य वरणसामग्रीं पुष्पचन्दनादिकमादाय ब्रह्माणं दणु-यादिति सम्बन्धः । तत्र ब्रह्मणो वरणे वाक्यं दर्शयत्यधेत्यादिना । अथ कुराकण्डिकायाः कृत्यमाह । तत्र वरः कर्म्भस्थानमागत्य चन्दनागुरुदेव-दारुष्ठक्षाश्वत्थवरणादियाज्ञिक दक्षोद्भवासने प्रागग्रानुदग्रग्रान्वाकु शान् दत्वा तत्रोपविश्य वाग्यतः शुद्धायां भूमौ सप्तविशत्यङ्गुलमण्डलं परि-लिख्य परिसमुद्योपलिप्योहिख्योद्भृत्याभ्युक्याग्निमुपसमाधाय दक्षिणतो ब-ह्मासनमास्तीर्घ्य प्रणीय परिस्तीर्घ्यार्थवदासांच पैवित्रे कला प्रोक्षणीः संस्कृत्यार्थवत्प्रोक्ष्य निरूप्याज्यमधिश्रित्य पर्याप्र कुर्यात् इति सूत्रम् । अस्यार्थः परिसमूद्य त्रिभिर्दर्भैः पांशूनपसार्थ्य परिसमूहनं व्यासोऽप्याह । त्रिभिर्दर्भेर्महाराज पांशूनामपसारणम् । परिसमूहनश्चेतिहिज्ञेयं कर्म्मको-विदैरिति । परिसमूहनादयिसिसिरित्यन्ये । दैवे परिसमूहनादिसिसिः पित्र्ये-चसकत्सकत् इति कर्कः। उपलिप्येति गोमयोदकेनोपलेपनं कत्वा उप-लेपनमपि भूमिभेदेन हिधा तत्र संवर्तः। भूमिश्रापि हिधा होमे कता

<sup>\*</sup> कुर्यात्पवित्रं दिदलं ब्रह्मप्रन्थिसमन्वितम् । मध्येमृले कुरौ खिलाशं भुकोणे कुरास्त्य वेत् ।

करवाणीति ब्रह्मा ब्रूयात् । ततो वरोऽमेर्दक्षिणतः शुद्धमासनं दत्वा तदुपरि प्रागयान्कुशानास्तीर्य। ब्रह्माणमित्रप्रदक्षिणक्रमेणानीय अत्र त्वं मे ब्रह्मा भवेत्यिभिधाय किल्पतासने ससुपवेशयेत् ॥

चैवाकता तथा। कुण्डाकारालेपितायाऽकता भूमिः प्रकीर्तिता॥ सिक-तादिविहिता या स्यादुचा तु पूर्वभूमितः। कता सा भूमिका ज्ञेया तत्र लेपस्तु सेचनम् । दर्शवद्धस्तसंघर्षः कतायां लेपनं स्पृतम् ॥ आलिख्ये-ति रुपयेन प्रागग्रा उद्दक्संस्थाः स्थिण्डलपरिमाणाः प्रादेशपरिमिता वा तिस्रो रेखाः कत्वा । आलेखनं मनुरप्याह । खादिरं करमात्रञ्च खङ्गा-कारं तथैव च। वदने गोपदाकारमुद्दिष्टं स्पयं स्वयम्भवा। तेन त्रिलेखा-करणं प्रागग्रं चोत्तरोत्तरम् ॥ तदालेपनकं प्रोक्तं संस्कारो होमकर्मणि इति उद्धृत्योति अनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां यथा क्रमोल्लिखिताभ्यो लेखाभ्यः पांशूनुद्धत्य। उद्धरणमाह संवर्त्तः। पांशूनादाय रेखाभ्य आलेखनयथाक्रम-म् ॥ अङ्गष्टानामिकाभ्यां च प्रक्षेपस्तु बहिर्भवेत् । तमुद्धरं विदुः प्राज्ञाः संस्कारे ये च कोविदाः । इति ॥ अभ्युक्ष्योति मणिकाद्भिरभिषिच्य र-बान्बुभिरुन्मुज्य यदि वां मणिकाः स्थूलविन्दव इति कोशोत्तया स्थूलविन्दुरूपाभिरद्भिरभिषेचनं कला। अभ्युक्षणमाह पराज्ञरः। उद्धरणा-नन्तरं यत्सुरत्नार्णाभिषेचनम् । अन्युक्षणं तदाहुर्वा स्थूलविन्द्दिभषेचन-म् इति ॥ अग्निमुपसमाधायेति इत्थं पञ्चभूसंस्कारविधानानन्तरं अग्निमुपस-माधाय कर्मसाधनभूतं लौकिकं दिव्यं वा स्मार्त्त श्रौतं वा आत्माभि-मुखं कांस्यपात्रेण समाधाय स्थापयिला । एते संस्कारास्तु पूर्वमेवाग्नि-समाधानसमये कताः तत्रैवोचितत्वात् । तदेवाह सूत्रार्थनिरूपणेभाष्य-कारः तत्र परिसमूहनादयः पञ्च भूमिशुध्यर्थं धार्या इति केचित्।

तदयुक्तम् । नह्यशुद्धदेशे अग्निस्थापनप्रवित्रिक्वितेति तस्मादश्यर्था एवेत्यपरे अतो यत्राग्नेः स्थापनं तत्रैव ते कर्त्तव्या इति भावः । अथा-नन्तरसंस्कारानाह तत्र सूत्राण्याह । दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्घ्यं प्रणीय परिस्तीर्थ्यार्थवदासाय पवित्रे कत्वा प्रोक्षणीः संस्कत्यार्थवतप्रोक्य निरू-प्याज्यमधिश्रित्य पर्घ्यभिकुर्घात् । सुवं प्रतप्य संमृज्याभ्युक्ष्य पुनः प्रत-प्य निद्ध्यादाज्यमुद्दास्योत्पूयावेक्य प्रोक्षणि पूर्ववदुपयमनान्कुशा-नादाय समिधो निधाय पर्घ्यक्ष्य जुहुयात् एष एव विधिर्घ्यत्र कचिद्धोमः कर्त्तव्यः ॥ दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीय्र्येति ततो वरोऽग्नेद्क्षिणतः शुद्धमास-नं विधाय तदुपरि प्रागग्रान्कुशानास्तीर्थ्य आस्तीर्थ्येति अत्र ब्रह्मण आ-सनमात्रं स्यान ब्रह्मोपवेशनम् । आस्तरणोपदेशात् । कचिच्चोपवेशन-विधानाइक्षिणतो ब्रह्मोपवेशनं तन अदृष्टप्रसङ्गात् नह्यदृष्टार्थं कश्चिदा-सनप्रकल्पनं कुर्यात् । तदा ब्रह्मासनंव्यपदेशानुपपत्तेश्च तस्माद्रह्मोपवे-शनार्थमासनं स्तरणञ्च यत्तूक्तम् दक्षिणतो ब्रह्माणमुपवेश्येति तदुद्या-त्रस्थापनावसरविधित्सया प्रस्तुतब्रह्मोपवेदानं अस्यैव ज्ञापनं ब्रह्मासन-मास्तीर्घ्येति। अस्यार्थः। तस्याग्नेदेक्षिणतो ब्रह्मणे आसनं वरणादियज्ञि-यदारुनिर्मितं पीठमास्तीर्घ्यं कुदौः स्तृत्वा तत्रावरणाभरणाभ्यां पूर्वस-म्पादितं कर्मा तत्त्वज्ञं त्राह्मणं तदभावे पञ्चाशत्कुशानिर्मितं अग्नेरुत्तरतः प्राञ्ज्यसमासीनं स्वयमुदञ्जुख आसीनोऽनुलेपनपुष्पमाल्यवस्रालङ्कारादि-भिः सम्पूज्याऽमुककम्मीण कृताकृताऽवेक्षणह्रपत्रह्मकर्मकर्त्तुममुकश-म्मीणं त्वामहं रणे रतोऽस्मीति प्रतिवचनम् । यथाविहितं कर्म कुर्वि-ति त्रूयात् करवाणीति प्रतिवचनम् । ततोऽमुकशर्मनमुकगोत्र त्रह्मन् त्वं मे ब्रह्मा भवेति भवानीत्युक्तवन्तं तस्मिनासने पूर्वकाल्पिते समुपवे-श्योदिति । प्रणीयेति प्रणीय अप इति शेषः अपां हिप्रणयनं सर्वार्थ इ-ष्टं तहदत्रापि सर्वीर्थानामपां प्रणयनम् । तद्यथा अग्नेरुत्तरतः प्रागग्रक्-

शैरासनह्यं कल्पियत्वा वारणं हादशाङ्कुलदीर्घं चतुरङ्गुलविस्तरं चतुरङ्गु-लखातञ्चमसं सन्यहस्ते कत्वा दक्षिणहस्तोद्धतपात्रस्थोदकेन पूरियत्वा पश्चिमासने निधायालभ्य पूर्वासने स्थापयित्वा । परिस्तीर्घ्येति । परिस्तीर्घ किं अग्निं तदेव विशदयति बर्हिर्मुष्टिमादाय तचतुर्भागेन प्रागग्नैर्वर्हि-भिः ईशानादिराम्नेयान्तं ब्रह्मणोऽग्निपर्घ्यन्तं नैर्ऋत्याद्यायव्यान्तं अग्नितः प्रणीतापर्यन्तं अग्नेः परिस्तरणं कृत्वेत्यर्थः । अर्थवदासाचीति । प्रयोज-नवत्पात्राणि आसाचेत्यर्थः । प्रयोजनं च कार्य्यक्रमेण मुख्यक्रमानुरो-धात् । यावद्भिः पदार्थैः प्रयोजनं तावतः पदार्थान् इन्हं प्राञ्चः उदगग्रा-नग्रेरुत्तरतः पश्चाद्दा आसाय तथथा पवित्रच्छेदनानि त्रीणि कुदातरुणानि पवित्रे। साम्रे अनन्तरगर्भे हे कुशतरुणे। प्रोक्षणीपात्रं वारणं हादशा-ङ्गुलदीर्घं करतलसम्मितखातं पद्मपत्राकृति कमलमुकुलाकृति वा आ-ज्यस्थाली तैजसी मृण्मयी वा हादशाङ्गुलविशाला वा प्रादेशोचा। तथैव चरुस्थाली सम्मार्जनकुशास्त्रयः । तदुपयमनकुशास्त्रिप्रभृतयः । समिधस्तिसः पालाश्यः प्रादेशमात्राः । तत्र देवलोक्ताः कारिकाः । प्र-णीता नैऋते भागे तद्दायव्यगोचरे। वारणं संविजानीयात् सर्वकर्मसु कारयेत् । सर्वसंशोधनार्थोदपात्रं वारणमिष्यते । द्वादशाङ्गलदीर्घञ्च क-रतलोन्मित्रवातकम् । पद्मपत्रसमाकारं मुकुलाकारमेव वा । इति । तैजसी मृण्मयी वापि आज्यस्थाली प्रकीर्त्तिता । द्वादशाङ्कलविस्ती-र्णा प्रादेशोचा प्रमाणतः ॥ ३ ॥ चरुस्थाली तथैवापि दीर्घोचा तु प्रमाणतः । नानयोरन्तरं यस्माद्भव्यसंस्कारणार्थक इति । एताश्चतस्रः कारिकाः श्रुत्यनुरुद्धाः आपस्तम्बवसिष्ठदेवलपराशरऋषिभिः ऋमतः प्रोक्ता विज्ञेयाः। संमार्गा इति । संमुज्यते सुवो यस्ते संमार्गाः। सम्पूर्व-कायञ् प्रत्ययान्तो मृजूषशुद्धावित्यस्य प्रयोगः सम्मार्जनार्थास्त्रयास्त्रसं-ख्याकाः कुशाः त्रय एव नाधिका न न्यूनाः तत्र कात्यायनोक्तसूत्रानुविद्धा

व्यासस्मृतिकारिकाः सुवसंमार्जनार्थन्तु कुरात्रयमुदीरितम्। सुवाङ्गत्रयशु-द्धयर्थं सूत्रे प्रोक्तास्त्रयस्ततः ५ इति । उपयमनकुशास्त्रिप्रभृतयः । उपय-मनार्थमाख्यातास्त्रिषण्नविमताः कुशाः । वेणीरूपा निरोधार्था निरोधे वहु-भिः सुखम् इति भृगुवचनात् । समिधितस्रः पाछाश्यः । प्रादेशमा-च्यः। अग्नेर्नेवेयपूजार्थं निक्षिपेत्काष्ठकत्रयम् ॥ पालाराजञ्च प्रादेशमात्रं दैर्घ्येण स्थूलता। कनिष्ठिकासमं ध्यालाविधिमग्नौ क्षिपेच तत् ॥ इति पाराशरवचनात् । सुवो त्रह्महस्तः तस्य लक्षणमाह कात्यायनः । सुव-स्तु ब्रह्महस्ताख्यः स्कन्धान्तो वाहुरुच्यते । स्वाहाकारस्वधाकारवषट्का-रसमन्वितः । दण्डाकारो भवेनमूळे स्यादरत्न्यां तु तत्समः । सकङ्कण-स्तु दण्डाग्रे हस्ताकारस्ततो वहिः ॥ अष्टाङ्गलिपरीमाणं मूलादभ्यन्तरे त्यजेत् । दशांगुलिपरीमाणमारभ्याऽकङ्कुणावधिः ॥ हस्तमात्रं भवेद्धस्तः स्रुव इत्यभि धीयते । खादिरः शैंशिपोवाऽपि ह्यन्यो वा पुण्यदक्षजः ॥ धावकोऽपि समाख्यातो होमार्थं मुनिभिः कतः इति। प्रसङ्गात्पुष्करमप्याह। खादिरो हस्तमात्रः अङ्ग्रष्टपर्वमात्रखातपरिणाह्वर्त्तुलः पुष्करः। तदुक्तं मु-निना नारदेन।अङ्ग्रष्टपर्वमात्रं वर्तुलखातपरिणाहसंयुक्तः खादिरो हस्तमात्रः करसंज्ञश्व होमविधौ इति । आज्यं तत्तु गव्यं तथाच श्रातिः । गव्यमाज्यं जुहुयात् तदभावे माहिषेयमिति । तथाच स्मृतिः । गव्यमाज्यं हुतं नित्य-मभावे माहिषं स्पृतमिति । चरुश्रेद्रीहितण्डुलः शर्करा घृतसंयुक्तश्ररुईं-वे च पैतृके ॥ व्रीहितण्डुलसंसिद्धो मुख्यः प्रोक्तः सुरर्षिभिरित्याचार-चन्द्रोदये। पट्पञ्चाराद्धिकमुष्टिरातह्यपरिमिततण्डुलपूर्णपात्रं ब्रह्मणो दक्षिणापराद्वीवहुभोक्तृपुरुषाहारक्षमतण्डुलपूर्णपात्रं मध्यमदक्षिणा तण्डु-लानपूर्णपात्रं अवरदक्षिणा यथाशक्ति हिरण्यादि द्रव्यम्वा दक्षिणा-मतान्तरेण पूर्णपात्रलक्षणमाह । पलह्यन्तु प्रसृतं मुष्टिरेकं पलं स्मृतम् । अष्टमुष्टिर्भवेत्कुञ्चस्ते चेदष्टौ तु पुष्कलम् ॥ पुष्कलानि च चत्वारि पूर्ण-

पात्रं तदुच्यते । इति । पवित्रे कत्वेति । प्रथमस्थापितत्रिकुशतरुणैरस्रतः प्रादेशमात्रं विहाय हे कुशतरुणे प्रच्छिय। प्रोक्षणीः संस्कृत्येति। प्रोक्षणी-पात्रं प्रणीतासनिधौ निधाय तत्र पात्रान्तरेण हस्तेन वा प्रणीतोदक-माक्षिप्य पवित्राभ्यामुतपूय पवित्रे प्रोक्षणीपात्रे निधाय दक्षिणहस्तेन प्रोक्ष-णीपात्रमुत्थाप्य सन्यहस्ते कत्वा तदुदकं दक्षिणेनोचाल्य प्रणीतोदकेन प्रोक्ष्य । प्रोक्षणीजलेन यथा सादितवस्तुसेचनमिति निरूपयति । अर्थ-वत्प्रोक्ष्येति अर्थवान्त प्रयोजनवन्ति आज्यस्थाल्यादीनि पूर्णपात्रपर्य-न्तानि प्रोक्षणीस्थाभिरद्भिरासादितकमेणैकैकशः प्रोक्ष्य असञ्चरे प्रणी-तास्योरन्तराले प्रोक्षणीं निधापयेत् । निरूप्याज्यमिति । आसादितमाज्यं आज्यस्थाल्यां पश्चादग्नेनिहितायां निरूप्य प्रक्षिप्य चरुश्रेचरस्थाल्यां प्रणीतोदकेनासिच्य आसादितांस्तण्डुलानप्रक्षिपेत् अधिश्रित्येति ८ तत्र यदाज्यं तद्रह्माधिश्रयति तदुत्तरतश्चरं स्वयमधिश्चयति तत्र कमः ब्रह्माज्यं गृहीत्वा स्वयञ्च चरुमेवं युगपद्ग्रावारोपयेतामिति आरोप्य च पर्घ्याप्रे कुर्घ्यात् । ज्वलदुल्मुकमादाय प्रदक्षिणमाज्यचर्वोः समन्तात्तस्य भामणं पर्घाप्रकरणम् । तथा च श्रुतिः । पर्यप्रि कुर्वन् ज्वलदुल्मुकमादायं प्रदक्षिणमाज्यचर्वोः समन्तात् भ्रामयेत् इति पर्यम् करणम् । स्रुवं प्र-तप्येति सुवं दक्षिणेनादाय प्राञ्चमधोमुखमग्नौ तापियत्वा सुव्ये पाणौ कत्वा दक्षिणेन संमार्जनम् । तत्राग्रैमूळतोऽग्रपर्यन्तं सम्मृज्य मूळैरग्र-मारभ्य अधस्तानमूलपर्यन्तमिति । अभ्युक्ष्योति प्रणीतोदकेनाभिषिच्य पुनः पूर्ववत्प्रतप्य दक्षिणतो निदध्यात् । सुवस्यायं संस्कारो होमार्थः एवञ्च दृष्टार्थता तत्संस्कारस्य अतः संस्कारविस्मरणे प्रायश्चित्तपूर्वकं प्रागन्त्यहोमः कार्यः । ऊर्ध्वन्तु प्रायश्चित्तमात्रम् प्रोक्षण्युदकेनाभ्युक्षणिन-ति यदाह गार्ग्यः सुवे संस्कारिन्वस्मृत्य प्रायिश्वत्तं शतं जपः। सावित्र्याः प्राक्तथान्त्ये च होमो व्याव्हितिभिस्तथा। प्रायिश्वत्तं विधायैव संस्कारो-

भ्युक्षणं स्मृतम् इति । आज्यमुहास्येति आज्यमुत्थाप्याग्नेः सकाशाच-रोः पूर्वेणाग्नेरुत्तरतोऽवस्थापयित्वा आज्यमग्नेः पश्चाचरोः पूर्वेणानीयाग्ने-रुत्तरतो निधाय चरुं चाग्नेः पूर्वेणाज्यस्य पश्चादानीयाज्यस्योत्तरतो निधा-य एवं त्रिचतुरादीन्यन्यान्यपि हवींष्युद्दासयेत् । अधिश्रितानां पूर्वेणो-हासितानां पश्चिमतो हविष उहासनमिति याज्ञिकसम्प्रदायात् । उत्पू-येति तदेवाज्यमुत्पूय पवित्राभ्यां अनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां गृहीताभ्यां पवित्रा-भ्यां द्रव्यविलोडनमुत्पवनमिति श्रुत्युत्तया यथोक्तं आज्यमृत्पूय अवे-क्ष्याति आज्यमवलोक्य आज्यावलोकनमपद्रव्यमपाकर्त्तुं सत्यपद्रव्ये त-निरसनं निरस्य चाज्यं पुनरुत्पूय प्रोक्षणीश्च पूर्ववदिति पवित्राभ्यामु-त्पूय तास्वेव पवित्रनिधानंच इाब्दादा ज्यमपि पूर्ववदेव अतः पवित्राभ्यामि-त्युक्तम् । प्रोक्षणीसंस्कारश्च पर्य्युक्षणार्थः स्रुवसंस्कारश्च होमार्थः । तत्सं-स्कारस्यादृष्टार्थता माभूदिति उपयमनान्कुशानादांयेति उपयमनानुपग्र-हाथींयान् दर्भान् दक्षिणपाणिना गृहीत्वा सच्ये यथाविधि निधाय स-मिधो निधाय इति । पूर्वस्थापितास्तिस्रः समिधः घृतेनाभिघार्य तिष्ठन् प्रक्षिप्य यादृश्यो सिमधो निरूपितास्ताः प्रोक्ता व्यासकात्यायनवसिष्ठ-गौतमभरहाजैः । पलाशखदिराश्वत्थशस्युदुस्वरजा समित् । अपामार्गा-र्कदूर्वाप्तिं कुशाश्चेत्यपरे विदुः ॥ १ ॥ सत्वचः समिधः स्थाप्या ऋजु-श्वक्णाः समास्तथा । शस्ता दशाङ्गुलास्तास्तु हादशाङ्गुलिकास्तु ताः ॥ ॥ २ ॥ आर्द्राः पकाः समच्छेदास्तर्ज्ञन्यङ्गुलिवर्तुलाः ॥ अपाटिताश्च विशिखाः किमदोषविवर्ज्जिताः ॥ ३ ॥ ईद्शीहीं मयेत्प्राज्ञः प्राप्नोति विपुलां श्रियम् । इति पर्युक्ष्य जुहुयादिति प्रोक्षण्युदकेन सपवित्रदक्षिण-हस्तचुलुकेन गृहीतेन अग्निमीशानादि उदगन्तं परिषिच्य जुहुयात्। आ-घारादीन् संस्रवधारणार्थं पात्रं प्रदक्षिणप्रणीतास्योर्मध्ये निद्ध्यात् एष ए-व विधिरिति। यत्र कचन लौिकके श्रौतस्मार्तकेऽग्नौ होमस्तत्र एप एव

अन्वारब्ध आघारावाज्यभागों महाव्याहृतयः स-र्वप्रायश्चितं प्राजापत्यः स्विष्टकृ चैतिन्नत्यः सर्वत्र प्राज्यहाव्याहृतिभ्यः स्विष्टकृद्ग्यचेदाज्याद्वविः । सर्वप्रायश्चितं प्राजापत्यान्तरमेतद्वापस्थानं वि-वाहे अभ्याध्यदेवताभ्यः स्थालीपाकः श्रपयि-त्वाज्यभागाविष्ठाज्याहुतीर्जुहोति इति सूत्राणि नि-रूपितानि ॥

परिसमूहनादिपर्युक्षणपर्यन्तो विधिः न मन्त्राः समाम्रायाऽभावात् । यत्र कचिद्धोमः इति शान्तिकपौष्टिकादिष्वपि कचिद्रहणञ्च गृह्याभिव्य-तिरेकेणापि यथास्यादिति । इति श्रीकुशकण्डिकाविधिः ॥ अन्वारब्धआ-.घारावाज्यभागाविति । अत्र वैवाहिकहोमप्रसङ्गेन सर्वकर्मसाधारणीः परि-भाषां करोत्याचार्यः । अन्वारब्धो यथा त्रह्मणा दक्षिणहस्तेन दक्षिणह-स्तस्थकुरोन वाऽनुस्पृष्टः आघारौ आघारसंज्ञिके आज्याहुती पूर्वोत्तरा-घारे प्रतिनिगय होमत्वं यथामनसा। प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये मनसा त्यागोऽपि । इन्द्राय स्वाहा इदिमन्द्राय । आज्यभागौ आज्यभा-गसंज्ञको होमौ आग्नेयसौम्ये यथा। अग्नये स्वाहा इदमग्नये। सोमाय स्वाहा इदं सोमाय । महाव्याखतयः भूराचास्तिस्रो यथा। ॐभूः स्वाहा इदमप्रये इदं भूर्वा इति त्यागः । ॐभुवः स्वाहा इदं वायवे इदं भुव इति वा । ॐस्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं स्व इति वा । सर्वप्रायश्चित्तं सर्व-प्रायिश्वत्तसंज्ञिकाः पञ्चाहुतयः। यथा लन्नोऽग्ने इत्यादिमन्त्रपञ्चकं सर्व-प्रायिश्वत्तसंज्ञकं इति । प्राजापत्यम् प्रजापतिदेवताको होमः । यथाप्रजा-पतये स्वाहा इदं प्रजापतये । स्विष्टकचेति स्विष्टकदोमः । यथाप्रये-स्विष्टकते स्वाहा इदमप्रये स्विष्टकते । चकारः सर्वसमुचयार्थः इत्युप-

अथ होमः। अथ ब्रह्मणान्वारब्धो जुहुयात्। तत्रा-घारादारभ्य द्वाद्दशाहुतिषु दत्ताहुत्यनन्तरं स्नुवाव-स्थितहुतशेषघृतस्य त्रोक्षणीपात्रे त्रक्षेपः। ॐ त्रजा-पत्रये स्वाहा इदं त्रजापत्ये इति मनसा इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इत्याघारो। अग्नये स्वाहा इद-मन्नये ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इत्याज्यभा-

रिष्टाइक्ष्यित । नित्यं एतचर्तुईशाहुतिकं नित्यं सर्वत्र सर्वकर्मसु भवति यत्र होमोऽस्ति । यथा घृताक्तानि कुशेन्धनानि जुहुयादिति । यत्र पुनः प्र-स्तरारोहणलांगलयोजनादौ होमो नास्ति तत्रै तन भवति । अन्ते वि-हितस्य स्विष्टकद्वोमस्य कर्मणस्थानान्तरमाह । प्राड्यहाव्याद्धतिभ्य इति यत्राज्यव्यतिरिक्तमन्यद्वविर्भवति यज्ञादाविव तत्र महाव्याद्धतिहोमा-त्प्राक् स्विष्टकदोमः अन्यत्र सर्वाहुत्यन्ते भवति । सर्वप्रायश्चित्तमिति । सर्वप्रायिक्षेत्रोति सूत्रारम्भो राष्ट्रभृदादीनामागन्तुकत्वादन्ते निवेशो माभू-दिति । तेन सर्वप्रायश्चित्तं त्वनोऽग्ने इत्यादि पञ्चमन्त्रकं प्राजापत्यान्तहोमः तयोरन्तरं मध्ये वक्ष्यमाणहोमस्य स्थानं विवाहे एव । अत्र पूर्वीक्तसूत्रं केषांचिन्मन्त्राणामुपयोगार्थ पठित अस्याधेय देवतास्य इति । अस्या-धेयदेवताभ्य इति वक्तमशक्यम् । वक्ष्यत्यस्याधेयदेवताभ्यो हुत्वा जुहो-तीति तर्हि किमर्थमुक्तं बहुत्विविशिष्टानामत्र देवतात्वं यथा स्यादिति। किञ्च हेऽस्याधेयदेवते स्त एव तयो रेव देवतात्वं माभूदिति पुनर्ग्रहणाद्द-ह्वीनामेव देवतात्वम् । श्रपित्वेति श्रपणोपदेशानाश्रितासादनं आज्य-भागाविष्ट्वेति किमर्थमुक्तम् । उच्यते । आघारादीनां चतुर्दशाज्याहुतीनां कम उक्तः तत्रेहाष्टानामनिर्दिष्टावसराणामवसरविधानार्थम् । इति विवा-हसूत्रनिह्नपणम् । अथ होममन्त्रव्याख्या । तत्र प्रथममृष्यादिकं सर्वेषां गो। ॐ भूः स्वाहा इदं भूः ॐ भुवः स्वाहा इदं भुवः ॐ स्वः स्वाहा। इदं १ स्वः इति महाव्याहतयः। ॐ त्वन्नोऽग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेडो अवयासि सीष्ठा यजिष्ठो वन्हितमःशोशुचानो विश्वादेषाः सि प्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा इदमग्नीवरुणाभ्याम् ॥ १॥ ॐ स त्वन्नोऽग्नेऽवमो भवोतिनोदिष्ठोऽस्या उषसो

निरूप्यते तज्ज्ञानस्यौपाधिकत्वात् । तत्र त्वनोऽग्ने इति संत्वनोऽग्ने इति हयोर्वामदेव ऋषिस्तिष्टुप् छन्दोऽग्रीवरुणौ देवते सर्वप्रायश्चित्तहोमे विनि-योगः। अयाश्राम्नोरित्यस्य वामदेव ऋषिश्चिष्टुप् छन्दः अमिर्देवता सर्वप्राय-श्चित्तहोमे विनियोगः । ये ते शत्मित्यस्य शुनःशेप ऋषिस्त्रिष्टुप् छ-न्दो वरुणो देवता वरुणीयपाशोन्मोके विनियोगः । इत्येतेषां सर्वप्राय-श्चित्तहोमे विनियोगः । अथैतन्मन्त्रव्याख्या । तत्र त्वनोऽग्नेरिति हे अग्ने त्वमस्मिन् कर्मणि वैगुण्यादेव वरुणस्य देवस्य हेडः क्रोधमवयासिसी-ष्ठा अपनयेत्यर्थः हेडस्शब्दः सकारान्तः कोधवाचकः । हेडोहेलनमि-त्युक्तम् । हेडः क्रोधे तमोगुणे इत्यनेकार्थकोशे । कथंभूतस्त्वं नोऽस्मान् विद्वान् कर्म्मसाक्षित्वेन जानन् । यहा नोऽस्मान्प्रमत्तान् मन्दमतीनिति जानन किञ्च न केवलं वरुणकोधमपनय किन्तु अस्मत् इति अस्मभ्यं विश्वाहेषाध्सि सर्वाणि भोग्यानि प्रमुमुग्धि प्रमोचयेत्यर्थः अस्मत् कृतावज्ञाः क्षमियलाऽस्मभ्यं परमविलासजनितसुखानि प्रापयेत्यर्थः। यजिष्ठः यागेषु सर्वेभ्योऽतिरायेनोत्तमः। पुनः कीदशः। वन्हितमः सकलय-ज्ञांशभागिभ्यः स्वस्वांशप्रापणेन सातिशयः । पुनः कीदशः । शोशुचानः उत्तरोत्तरदीप्यमानः॥१॥ सलन इति। हे अग्ने स त्वनोऽस्माकं अवमो भव अवितृतमो भव पालनोचततमो भव अव रक्षणे इत्यस्य अवमः अ-

### व्युष्टी अवयक्ष्व नो वरुणः रराणो त्रीहि मृडोकः सुहवो न एधि स्वाहा । इदमग्नीवरुणाभ्याम्॥ २॥ अयाश्राग्नेस्यनभिशस्तिपाश्र्य सत्यमित्वमया असि

वराब्दादितरायेऽर्थे तमप्रत्ययः। तस्यतः छान्दसः तकारलोपेअवम इति जातम् । कथम्भूतस्त्वं ऊतिनोदिष्ठः पालकत्वेन निरूपितः । ऊतियु-तीति निपातनात् इति । अव रक्षणे यु मिश्रणे अनयोः ऊतियृतिप्रयो-गौ अवधातोरूतीति निपाततः सिद्धशब्दस्य तृतीयैकवचने रूपम् उतिनेति । उदिष्ठः इति पृथक् पंदम् । कदा अवमो भवेत्यपेक्षायामाह । अस्या उपसो व्युष्टौ आङ् मर्घ्यादायां एवार्थे वा अस्या इति कोऽर्थः अस्यव दिवसस्य अद्यतनदिवसस्येव उपस्य प्रभातस्य व्युष्टी समाप्ती अथवा व्युष्टाविति पञ्चम्यर्थे सप्तमी। आङ् च मर्घ्यादायां तदा अस्य दिनस्य उपसो व्युष्टेः प्रभातमारभ्येत्यर्थः न केवलमेतदेव किन्तु आग-त्य नोऽस्मान् सुहवः सुखाह्वानः एधि भव आहूतः सुखेनागच्छेत्यर्थः ए-धीति अस् भुवीत्यस्य रूपम् । न केवलं त्वं आगच्छ किन्तु आगत्य मृडीकं सुखकरं नो बीहि अस्मत्सम्बन्धि बीह्यादिकं रराणः ददानः सन् वरुणं यज्ञाधिष्ठातारं अव यक्ष्व पूजयेत्यर्थः स्वाहासहितो भव । अस्माद्दिहितं स्वस्वभक्ष्यं देवोद्दिष्टं हिवर्देवेभ्यः प्रापयेत्याद्यांसावाक्यार्थः रराण इति रा दाने इत्यस्य यङ्लुङन्तस्य शानच्प्रत्यये रूपम्॥२॥ अया-श्राग्नेऽस्येति । हे अग्ने त्वं अया असि न यातीत्ययाः।या प्रापणे अस्मात किप् अया इति सर्वत्र बाह्याभ्यन्तरेऽवस्थितः असि भवसि। यहा हे अग्ने त्वं अयाः जानासि सर्वामन्तर्वहिर्द्यतिं सर्वेषां जानासीति भावः । अया इति इण् गतावित्यस्य रूपं लुङि अस्य साधनं मन्त्रस्यार्थं विधायान्ते निरूपयिष्यामीति किंभूतस्त्वं अनिभशस्तिपाः अभिशस्तिरभिशापो न

## अया नो यज्ञं वहास्य यानो धेहि भेषज्रं स्वाहाइद मय्रये॥३॥ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा

येषां ते अनिभशस्तयः तान् अविद्यमानाभिशस्तीन् पातीति आत्मसा-त्कृत्वा शोधयतीति अनिभशस्तिपाः प्रायश्वित्तानुष्ठानेन कर्माऽनुष्ठानात् परिपालक इत्यर्थः । अत्र यद्यपि डान्तत्वे नाकारान्तः शब्दो भवति तथापि छन्दिस इस्च् इति सकारान्तः अनिभशस्तिपाशब्दः। किञ्च हे अग्ने यत् त्वमयाः शुभावहो विधिरसि तत्सत्यमित्सत्यमेव इत् इत्यव्य-यं एवार्थे अवधारणे इति भावः। शुभावहविधिवाचकाऽयशब्दस्य हस्वत्वे-प्यया इति दीर्घः छान्दसः । हे अया सर्वत्रावस्थित नोऽस्माकं अयाः सुमनाः स्वाश्रयो वा भूला यज्ञं वहासि वहसीत्यर्थः । हकारस्य दीर्घ-लं छान्दसं। यहा यज्ञं यज्ञसम्पादितं चरुपुरोडाशादिवस्तुजातं कपालु-त्वेन देवेभ्यः सम्पादयसि तस्मानो भेषजं सुखजननदुःखध्वंसनरूपम-पूर्व घेहि देहीति प्रार्थना । विभ्यत्यस्मादिति भेषः सच् प्रत्ययान्तः रो-गवाचकः तं जयतीति भेषजस् तं चकारावुत्कर्षसूजनार्थी वहास्ययानो धेहि भेषज्ञमिति कियापदह्यं आयन्ते विद्योतनार्थम् । प्रथममेव यत् अ-या इति तदिण्गतावित्यस्य लुङ् मध्यमपुरुषेकवचने इसि इति स्थि-ते भूते सिरिति सिच् परस्मैपदे सीति सिलोपे इणो गादेशाभा-वः छान्दसः धातोर्गुणः अङ्गादादाविडत्यडागमः स्वरादित्वात् हितीयो-ऽडागमः। वर्णव्यत्ययः गुणस्यायादेशे अया इति गत्यर्थो ज्ञानार्थेऽपीति ज्ञा-नार्थः॥३॥ ये ते शतमिति । हे वरुण ते तव ये शतं पाशाः बहुशतसंख्याताः पाशाः ये च सहस्रसंख्याताः पाशाः पापानि वन्धनहेतुलात् । किम्भूता यज्ञियाः यज्ञप्रत्यूहोत्पनाः। पुनः किम्भूताः। वितताः विस्तीर्णाः। पुनः किम्भूताः । महान्तः कोटिशः प्रयत्नेनापि अपरिहार्याः तेभिस्तैः पा-

वितता महान्तस्तेभिन्नोंऽद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे सु अन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे वि ष्णवे विश्वेभ्यो मरुद्भ्यःस्वर्केभ्यः॥४॥उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्वाधमं विमध्यमः श्रथाय अथाव्वय मादित्यत्रते तवानागसोऽदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय। एताः सर्वत्रायश्चित्तसंज्ञकाः॥ ५॥

शैः पाशितानोऽस्मान् अय अस्मिनेवाहिन इदानीमेव सविता मुखतु मोचयतु न केवलं सवितोत विष्णुरूपेन्द्रो मुञ्जतु मोचयत्वित्यर्थः । उत विश्वेदेवा सर्वा देवता मुचन्तु किञ्च मुरुतो वायवो मुञ्चन्तु किञ्च स्व-र्काः सुष्ठवः सुष्ठु त्हद्याः अर्काः आदित्याः मुञ्चन्तु मोचयन्वित्यर्थः स-वित्रादयो मुञ्जन्त्वित कोऽर्थः अकरणाऽयथाकरणाऽन्यथाकरणजन्यप्र-त्यवायाभिभूतानोऽस्मान्पावयन्लित्यर्थः । यहा स्वर्का इति विशेषणम् । किम्भूताः सवित्रादयः स्वर्काः स्वर्गगाः स्विधता वा आहुतिग्रहणातुष्टाः सवित्रादयोऽस्मान् सर्वतः पावयन्लिति भावः। तेभिरिति तच्छब्दस्य तु-तीयाबहुवचने बहुलं छन्द्सीत्यैसादेशानिषेधे बहुवचने एत्वे सति स्यादे-वेत्यवसेयम् ॥४॥ उदुत्तमं वरुणेति । उत्तममध्यमाधमाः त्रिविधा हि वरुण-पाज्ञाः तत्र हे वरुण उदिति यद्थें। हे वरुण यत्तव उत्तमं पाज्ञमस्ति अस्मात् उत्तमात्पाद्गात् नोऽस्मानिति शेषः। अव रक्ष अस्माहारुणात्पाद्गादस्मान्र-क्षेत्यर्थः किञ्च अधममर्वाचीनं पाशं श्वथ स्वस्थान एव निःशेषेण उ-च्छासितं कुला निवारयेत्यर्थः । मध्यमपदेन व्यवहितोऽपि वि उपसर्गः श्लथेत्यनेन सम्बन्ध्यते तेन विश्लथ उच्छासयेति भावः। अथ च मध्यमं पा-शं उत्तमाधमयोरन्यत्पाशम् अप अपाकुरु श्वयं समीपे यत् अपेति पदं तस्यार्थः अपाकुर्विति ॥ कीद्दां पादां अन्वयं अन्मयामत्यर्थः । मयट्-प्रत्ययस्य मकारस्य वकारादेशः छान्दसः एवं कतेसति हे आदित्य अदितेः पुत्र वरुण वते ब्रह्मचर्ये च वयं तव अनागसः निरपराधाः सन्तः अ-दितये अदीनत्वायै स्याम अदीना भवाम इत्यर्थः । दीनतायां दितिः प्रोक्ता दितिः स्याद्दैत्यमातरीति अनेकार्थः । होमकर्माणि पराद्वारः । आ-घारावाज्यभागौ च महाव्यात्हतयस्तथा । सर्वप्रायश्चित्तसंज्ञा पञ्चेवाहु-तयस्तथा।। १।। प्राजापत्यं स्विष्टकतोऽमेहींमश्र सर्वतः । होमकर्मण्याह-तीनां चतुर्दशकमीरितम्॥२॥ सर्वतः होमकर्मणि सर्वत्र यत्र होमो विहि-तस्तत्र सर्वत्र एतदाहुतीनां चतुईशकमवश्यं समुदीरितमस्तीत्यर्थः॥ ५॥ तत्र स्त्राणि प्रमाणयति॥ एतनित्यं सर्वत्र। प्राड्महान्यात्वतिभ्यः स्विष्ट-कृदन्यचेदाज्याद्वविः। सर्वप्रायश्चित्तप्राजापत्यांतरमेतदवापस्थानं विवाहे। अथैषां सूत्राणामर्थं व्याख्याति एतनित्यामिति । एतदाघारादिस्विकद्वसानं सर्वत्र सर्वेषु होमात्मकेषु कर्मसु नित्यं यत्र होमाभावस्तत्र नास्ति । यथा प्रस्तरारोहणलाङ्गलयोजनपायसबाह्मणभोजनेषु॥ अन्ते विहितस्य स्विष्टकद्वोमस्य कर्मविशेषे स्थानान्तरमाह । प्राड्महाव्यास्तिभ्य इति महाव्याहतिभ्यः प्राक् पूर्व स्विष्टकचागो भवति । चेद्यंदि आज्यात्सका-शादन्यदिप चरुप्रभृतिहिवभवति तथापि केवलाज्यभागे सर्वाहुतिशेषे भवति सर्वप्रायश्वित्तेति । सर्वप्रायश्वित्तं त्वलोऽग्ने इत्यारभ्य उदुत्तमिन-त्यन्तमाहुतिपञ्चकं प्राजापत्यं प्राजापत्याहुतिः। सर्वप्रायश्चित्तञ्च प्राजा-पत्यञ्च सर्वप्रायश्चित्तप्राजापत्ये तयोरन्तरं सर्वप्रायश्चित्तप्राजापत्यान्तरं एत-दवापस्थानं कस्मिन्विवाहे अवापस्थानं अवापश्च अन्यत्र विहितस्य होमस्य जपादौ कर्मणि कर्मान्तरे प्रक्षेपः तस्य स्थानं विवाहे एतत् । अवा-पस्य आगन्तुकत्वेन न्यायादन्ते निवेशो युक्तः । तिनवत्त्यर्थमेवमाह ।

#### ततोऽन्वारम्भिन्वना राष्ट्रभृद्धोमः पारस्करवचनात्।

अथ विवाहहोममप्याह सांख्यायनः । विवाहे होमयेनित्यं राष्ट्रभृद्वादशा-हुतीः । जयाहुतीर्दश त्रींश्व होमयेत्तत्र चेच्छया ॥ अष्टादशापि जुहुयाद-भ्यातानाहुतीस्तथा ॥ इच्छयैव तत्र सूत्रं प्रमाणयति । विवाहे एव रा-ष्ट्रभृत इच्छ अयायानभ्यातानांश्व जानन् येन कर्मणेत्सेंदिति वचनात् ॥ सूत्रार्थं निरूपयति । विवाह एवेति । राष्ट्रभृतः राष्ट्रभृतसंज्ञकान् ऋ-ताषाडित्यादिहादश मन्त्रानिच्छनपि विवाह एव जुहोति । जयान्मन्त्र-लिङ्गाचित्तं च स्वाहा चित्तिश्वेत्यादि प्रजापतिजयानिंद्रायेत्यायन्त्यान्। जयाख्यमन्त्रांस्रयोदशसङ्ख्याकान् शेषान् अग्निर्भूतानामधिपतिरित्यादीन् अष्टादशसङ्ख्याकान् अभ्यातानसंज्ञकान् तांश्व तांश्वेच्छयैव विवाहे सं-जुहोति । जानन् शब्दो विकल्पार्थः चशब्दो राष्ट्रभृद्धिः सन्नियोगार्थः। यहा खण्डान्वयः । विवाह एवेति । विवाह एव विवाहहोमकर्मण्येव राष्ट्र-भृतः राष्ट्रभृत्संज्ञिका आहुतीरावपेदित्यध्याहारः । जयाभ्यातानाश्चेति पाठे जयाश्व अभ्यातानाश्च जयाभ्यातानास्तान् । जयाभ्यातानांश्व आव-पेत् । किंकुर्वन् इच्छन् राष्ट्रभूज्जयाम्यातानैः होमफलं कामयन् । अत्र किंप्रमाणमिति। येन कर्मणेर्त्सेदिति। येन कर्मणा यस्मिन्कर्मणि ओप्यत्वे-न यत्फलं भवतीति जानन् विदन् तत्कर्मफलमिच्छन् तस्मिन्कर्मणि आवपेदिति श्रुतिवचनादित्यर्थः । जयाभ्यातानांश्रेच्छया जुहोतीति कुतः येन कर्मणा ईत्सेंत् ऋदिमिच्छेत्तत्र जयानः जुहुयात् इति वचनात् तत-श्रान्यत्रापि ऋद्मिच्छता जयहोमः कार्य्यः इति गन्यते । चित्तं चे-त्यंत्र केचिचतुर्थ्यन्तेन प्रयोगमिच्छन्ति तद्युक्तम् । नह्येतानि देवता-पदानि किन्तु मन्त्रा एव । मन्त्राणां च यथाम्नातानामेव प्रयोग इष्यते इति । स्वाहाकारस्त्वन्ते भवत्येव आहुतीनां स्वाहाकारप्रदानमिति श्रुतिः त्यागे तु भवत्येव चतुर्थन्तम्। अमन्त्रत्वात्यागस्य॥ १॥ अथ विवाहसा- 90

क्षिकास्यर्थमाहुतित्रयं चापि कार्य्यमेव । तत्रीह साङ्ख्यायनः । आहु-तित्रितयं द्याद्वाहे साक्षिकामये। साक्षीदानादिपूज्योऽतोऽभिं साक्षिण-माहुनेत् इति ॥ १ ॥ धर्म्म आत्मा सदा साक्षी धर्मो धारयते प्रजाः। अतो वैवस्वतं धर्ममातिहुभ्यां प्रपूजयेत्।। इति वचनात् । वैवस्वताया-प्याहुतिह्यं ३ वृताभिचारितंशमीपलाशमिश्रेलीजैर्वधूरग्रेराशंसत्येनं जुहुयादिति श्रुतिमनुसंत्य योगियाज्ञवल्क्य आह पूर्वमाग्ने साक्षीकृत्य जरां गच्छ परिधत्स्व वासः समंजन्तु विश्वेदेवा समापो रहदयानि नौ चौस्त्वाददातु पृथ्वी ला प्रतिगृह्णात्विति कोऽदात्कस्मादादिति कामस्तुः ति यदेषि मनसा दूरं दिशोनुपवमानो वेति अघोरचक्षुरपतिम्योधि शि-वापशुभ्यः इति प्रभृतिभिर्वचनैर्वर एवाशंसावाक्यानि करोति सम न वधूः किमपि पठितवती व्यवहारादिषु तु उत्तमणीधमणीभयवदननि-र्मुक्तवचनरेव व्यवहारशुद्धिर्नत्वेकमुस्वद्वारा व्यवहारशुद्धिरतो वधूर्निज-मुखहारैव मन्त्रपाठपूर्वकलाजाहोममग्नौ कुर्वती आशंसावाक्यानि जग-देतान्यभिप्रायशो निरूपयनेव याज्ञवल्क्यः स्मराति ॥ आघारादिसमा-रभ्य होमं वैवस्वतान्तिकम्। कत्वा वरोवातद्वोता भवेतां प्राङ्मुखौ ततः ॥ वधूवरौ समुत्थायं वधूर्जुहुयाच्छ्तेर्बलात् । शमीपलाशिमश्रीश्र लाजैराज्याभिघारितैः । एका देव्या खेः सप्त सप्ताग्नेर्गणपतेस्त्रयः ॥ च-तस्रो वासुदेवस्य शिवस्यार्धप्रदक्षिणा ॥ चतस्रः स्युः पितृणां वै तिस्रो प्येका यहच्छया । इति पसंपुराणीयवचनात् । उक्तावैश्वानरे सप्तप्रदक्षि-णाकर्त्तव्यता । तत्राघोरचक्षुरपतिष्ट्येधि शिवापशुभ्यः सुमनाः सुवर्चा इत्यादिवरपठितमन्त्रान्ते परस्परनिरीक्षणानन्तरं यदुक्तं ततोऽग्निं प्रदक्षि-णीकृत्येति तंत्र प्राप्तसप्तप्रदक्षिणावशात् श्रुत्यनुसारतो याज्ञवल्क्यो-त्तयार्थमणं देवं कन्यामग्रिमयच्छतेत्यादि प्रतिमन्त्रान् लाजाहवनपूर्व-कोक्तप्रदक्षिणात्रयानन्तरं सूर्मकोणेन लाजाहवनानन्तरं चतुर्थप्रदक्षिणातः

परिशेषात्पूर्वं प्रदक्षिणात्रयं सिद्धम् । तेनाग्नेः प्रदक्षिणासप्तकमपि संजा-तमिति । प्रत्याहुति कर्त्तव्यतायां तत्रैवापस्तन्वः । प्रत्याहुति वरः साङ्गुष्ठं हस्तमभिगृभ्णीयात्पादेन वध्वाः अश्मारोहणं कारयेदारूढायां वरो गान थां गायेत्ततो वधूंवरौ प्रणीतात्रह्मसहितमाम्नं प्रदक्षिणीयातां तत्र वरोहं-वाव तुभ्यमग्निमित्यादि मृचंपठनेव वयूमनु वैश्वानरं प्रदक्षिणमाचरेत्। इति श्रुत्यनुसारतः आपस्तम्बोऽपि स्मरति । आहुत्यनन्तरं वध्वाः साङ्ग्रष्टमवलम्बयेत् । दक्षहस्तं वरो मन्त्रं पठनेवाभितः स्थितः। दषद्पले लपसव्येन पादेनारोहयेहधूम् ॥ आरूढायाञ्च तत्रास्यां गाथां गायत वै वरः। प्रदक्षिणीष्रकुर्यातां ज्वलनन्तु वधूवरौ ॥ परिक्रमेत्पठनेव तुभ्यमग्नेस्तयोर्वरः इति। दढो दढतरश्चैव ततो दढतमो भवेत् इतिन्याया-त् । त्रिवारमेव वधूवरयोः प्रदक्षिणात्रितये एव आशंसावाक्यस्य दढत-मले साति सप्तमी प्रदक्षिणायाः पूर्वमेव सूर्य्यकोणेन तूर्णी भगाय स्वा-, होति पारस्करवचनात् लाजाहोमम्वधूः कुर्घादिति श्रुतिसूत्रानुसारेण सप्तम्यां परिक्रमायां न मन्तपाठः । नास्यामङ्गुष्ठग्रहणं नाश्मारोहणं न गाथागानं कुर्यात् । प्रदक्षिणासंख्यासम्पूर्णाय तूष्णीमेव परिक्रमेदिति अत एव षष्ठीपरिक्रमानन्तरमासनिवपर्ययेन वधूवरयोरासनयोः समुप-वेशनम् । अग्नेः प्रदक्षिणाः सप्त विवाहे तु सदा मताः । सर्वत्र युगपत्कु-र्थाहिवाहे तु यथाकमम् ॥ होमांत्पूर्वन्तु स्युस्तिस्रस्तिस्रो होमे सम-न्तकाः। ततो भगाय स्वाहेति हुला तूष्णीं प्रदक्षिणा॥ वरः पश्चाहधूरग्रे. पूर्वासु मध्यमास्वपि । प्रदक्षिणायामन्त्यायां वधूः पश्चात्पुरोवरः। इतिहरि हरसंवर्तपराशस्वचनात् यथायथमूह्यम् । अथः सप्तपरिक्रमणानन्तरमुप-विश्य वरः प्राजापत्यं जुहुयात् । ओं प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इति मनसा। अयमभिप्रायः। वध्वा स्वयमाशंसावाक्ये समुचारिते प्रस-भमना वरो धन्योऽयं विधाता येन भार्घ्यया मे संयोगो विहितः इति प्रजापतेः प्रसादं ज्ञाला प्रजापतिं जुहावेति मनसा सुप्रसनेन मनसे-त्यर्थः ॥ मैत्री सप्तपदी प्रोक्ता सप्तवाक्याथवा भवेत् ॥ सत्तराणां तु त्रिपदी सत्तमानां पदेपदे ॥ इति ऋषिप्रणीतत्वात् । मैत्रीकरणाय सप्तपदीक्रमणं वरः कुर्यात् । अन्योन्यभावनिवन्धनहेतुर्मेत्रीति मैत्री लक्षणत्वात् । तत्र मन्त्राणि वाक्यप्रतिवाक्यात्मकानि वक्ष्यमाणानि ज्ञातव्यानीति । अथ वरो वधूमात्मीयां मत्वा आपः शिवाः शिव-तमाः इत्यादिमन्त्रैरभिषिञ्चति ततो निजां तामभिज्ञाय इयं मे चा-ज्ञाकरी नवेति परीक्षणाय तामाज्ञापयति वरः सूर्यमुदीक्षस्वेति तस्यां सूर्यमुदीक्षितवत्यां सत्यां तचक्षारिति स्तुतिमन्त्रं स्वयं पठित । अस्त-मिते सूर्ये ध्रवमुदीक्षस्वाति आज्ञापनं तत्र ध्रवस्तुतिमन्त्रपठनम्वरः कुर्यात् । अथात्मीयस्वरूपभूतां तां ज्ञात्वा सर्वेषां पुरस्तात्तस्या हृदयं वक्ष्यमाणममञ्जतेत्यादिमन्त्रेण स्पृशाति । अथ पारस्करवचनेन वधू-मभिमन्तयति वरः सुमङ्गलीरिति मन्तेण। सर्वान्ते स्विष्टकद्वोमं कुर्यात्।. विधिसमाप्तये यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते स्वीकि विषेशिति श्रुतिनो-दनाबलात्संस्रवप्राशनम् । तदन्वाचारादाचमनप्राप्तिः। संस्रवं प्राशियला वा आचामेत्प्रयतोऽपि सनिति वाक्यादाचमनम् । एवं हतं यज्ञमदक्षिण-मिति वचनात् । ब्रह्मणे दक्षिणादानम् । आमतण्डुलसंपूर्णं पूर्णपात्रं ददेहरः । अष्टमुष्टिर्भवेत्कुँ अस्ते चेदष्टौ तु पुष्कलम् । पुष्कलानि तु चत्वारि पूर्णपात्रं प्रचक्षते । त्रह्मणे दक्षिणां दत्वा त्रह्मग्रन्थिविमोचनम् इति कात्यायनवचनात् । त्रह्मग्रन्थिवमोकः । ततः प्रणीतामादाय तत्स्थं जलं मूर्धिप्रक्षिपेत् । सुमित्रियेति मनुना ततो दुर्मित्रियेति च। पठित्वेशदिशायान्तु न्युब्जीकुर्यात्ततो वरः । ततः पूर्णाहुतिं कत्वा च्यायुषन्तु समाचरेत् ॥ राणराङ्कृसुवर्णाद्यैः सिन्दूरं शिरसि क्षिपेत् ।

१ किबिकिबिदशौतु पुष्कलम्।

तत्र द्वादश मन्त्रा यथा ॐ ऋताषाड् ऋतधामा ग्निर्गन्धर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् 191 इदमृतासाहे ऋतधाम्नेऽग्नये गन्धर्वाय । 9 ।
ॐ ऋताषाड् ऋतधामाग्निर्गन्धर्वस्तस्योपधयोऽप्सरसो मुदो नाम ताभ्यः स्वाहा। २। इदमोषधिभ्योऽप्सरोभ्यो मुद्रधः। २। संहितो विश्वसामा सूर्यो

वध्वा वरो ह्योः पश्चादक्षतारोपणं भवेत् ।। ततो वधूं वरोऽन्यो वा वे-दितो मण्डलं नयेत् । इह गांव इति मन्तेण लोहितान उचमीण ॥ इति विवाहविधिसूत्रणं समाप्तम् ॥ प्रासङ्गिकं समाप्य प्रस्तुतं मन्तार्थ पुनराह तत्र राष्ट्रभृत्संज्ञकान् हाराद मन्तान् विवाहहोमे पारस्करविहि-तान् व्याख्याति । ऋताषाडिति । योऽग्निर्गन्धर्वस्तपः । तस्मै अग्नये स्वाहा वाट् यत् स्वाहा कतं सुहुतं तत् वाट् वषट् भवत्वत्यर्थः । वहतीति वाट् प्राप्नोतीत्यर्थः । अग्निः किम्भूतः ऋताषाट् ऋतं सत्यं आसहते यः स ऋताषाट्। पुनः किमभूतः ऋतधामा । ऋतं सत्यं धाम स्थानं यस्य सः । ऋतस्थानायाऽस्माभिरिदमाज्यं दत्तं किमर्थं तस्मै स्वाहा कियत इत्याह । सन इदं ब्रह्मज्ञानं क्षत्रं वीर्येश्च पातु रक्षित्याशंसावाक्या-र्थः ॥ १ ॥ ऋताषाडिति यो गन्धर्वरूपोऽग्निः ऋताषाड् ऋतधामाग्निः तस्यगन्धर्वे रूपस्याग्नेरप्सरस ओषधयो बीह्यादयः कार्षिकार्था यवगोधूम-माषव्रीहिमुद्रादयः। किंभूताः ओषधयः । मुदः मुदोनाम्न्यः सर्वे मोदन्ते याभिस्ता मुदः ताभ्यः स्वाहा सुहुतं भवतु गन्धर्वरूपस्याग्नेर्मु-द्नाम्नीभ्योऽप्सरोभ्य ओषधीभ्य इदमाज्यमस्माभिर्द्त्तं ता अस्माकं ज्ञानं वीर्घ्यं च रक्षान्त्विति आशंसावाक्यार्थः॥२॥स् हितेति यः सूर्घ्यः गन्धर्वः किंभूतः संहितः दिवसं रात्रिं च सन्दधातीति संहितः सम्पूर्वो दधातिः

गन्धर्वः स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ।३।इद्ध संहिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्वाय।३। स्थिहतो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरी-चयोऽप्सरसः आयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा । ४। इदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य आयुवोभ्यः । ४। ॐसुषुम्णः सूर्यरिइमश्चन्द्रमा गन्धर्वः स नो ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ।५। इदं सुषुम्णाय सूर्यरिइमश्चन्द्रमा गन्धर्वः स नो ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ।५। इदं सुषुम्णाय सूर्यरिक्मश्चन्द्रमा गन्धर्वः स नो ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ।५। इदं सुषुम्णाय सूर्यरिक्मश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकु-

कान्तः दधाते हिरिति हिरादेशः । समो वा हितततयो रिति मठोपस्तत्पक्षे सिहतः पुनः किम्भूतः विश्वसामा विश्वं सर्व साम यत्र सः समस्तसाम-वेदमयः परं सर्व समानम् ॥ ३ ॥ सः हित इति तस्य सूर्यस्य गम्धर्व-स्याप्सरसो मरीचयो रहमयः आयुवो नाम आयुवो नाम्न्यः आयुवो मि-ठनवत्त्यः आसमन्ता धुवन्ति आयुवः आङ् पूर्वको युमिश्रणे कसिप्रत्य-यान्तोऽन्यत्समानम् ॥४॥ सुष्मण इति । यश्चन्द्रमा गम्धर्वस्त्रपः सुष्मणः नितरामाल्हादकः । सुपूर्वस्य पुम् आल्हादने इत्यस्य णप्रत्ययान्तः सुन्तरां सोमयति अम्हतर्जावनदा हत्वेन आल्हादयि विश्वमिति सुष्मणः सूर्यरिक्षमः सूर्यरिक्षमितः संसिद्धः सूर्यप्रति विश्वमिति सुष्मणः सूर्यरिक्षमः सूर्यरिक्षमितः संसिद्धः सूर्यप्रति विश्वसिति सुष्मणः अपरं समानम् ॥५॥ सुष्मण इति । तस्य गम्धर्वस्त्रपस्य चन्द्रमसो नक्ष-त्राण्यप्सरसः किम्भूताः भेकुरयो नाम भेकुरिनाम्त्यः भनाम्त्रयः इकुरिना-म्यश्च याः सोदर्यः संत्यः एकभर्त्तृका भवन्ति ता इकुरिशब्दवाच्याः सापित्रका एकपतिका इकुर्यस्ता उदीरिताः इति गङ्गाधरवचनात् । अन्

रयो नाम ताभ्यः स्वाहा।६। इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो भेकुरिभ्यः।६। इषरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाट्। ७। इदमिपराय विश्वव्यचसे वाताय गन्धर्वाय।७। इपरो विश्वव्यचा वा-तो गन्धर्वः तस्यापोऽप्सरस ऊर्जोनाम ताभ्यःस्वाहा ।८। इदमद्योऽप्सरोभ्य ऊर्ग्यः।८। भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाट्। ९। इदं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्वाय।९। भुज्युः सुप-णों यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसः स्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा।१०।इदं दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्यः स्तावा-

न्यत्समानम् ॥ ६ ॥ इषरो विश्वव्यचा इति । यो वातो गन्धर्वः किम्भूतः इषरः गमनस्वभावः इष गतावित्यस्य अरक्प्रत्ययान्तः । पुनः किम्तः विश्वव्यचाः सर्वगतः विश्वं सर्वं विशेषेण अञ्चतीति विश्वव्यचाः विश्व-कर्मकविपूर्वकाऽञ्चगतिपूजनयोरित्यस्यास्प्रत्ययान्तः परं समानम् ॥ ७॥ इषरो विश्वव्यचा इति । यो वातो गन्धर्वः तस्यापो जलान्यप्सरसः किम्ता उर्ज्ञोनाम ऊर्ज्ञोनाम्यः सर्वसम्पादकं तूर्ज्ञ ऊर्जः परमपावनम्। उर्ज्ञाः कार्तिकको मासः इति रन्तिकोशोक्तिः ॥ ८ ॥ भुज्युः सुपर्ण इति यो यज्ञो गन्धर्वः किम्तः भुज्युः पालकः भुनक्ति पालयतीति भुज्युः भुजपालनाम्यवहारयोरित्यस्य युप्रत्ययान्तः शब्दः । पुनः किम्तः। सुपर्णः शोभनपर्णः शोभनगतिः । पृणगतावित्यस्य धातोः पर्ण इति परं समानम् ॥ ९ ॥ भुज्युः सुपर्ण इति यो यज्ञो गन्धर्वस्तस्याप्सरसो दन्तिभूता अप्सरसः स्तावानाम्यः यज्ञस्य स्तुतियोग्यकराः स्तावाः दन्तिभूता अप्सरसः स्तावानाम्यः यज्ञस्य स्तुतियोग्यकराः स्तावाः दन्तिभूता अप्सरसः स्तावानाम्यः यज्ञस्य स्तुतियोग्यकराः स्तावाः दन्ति

भ्यः। १०। प्रजापितिर्विश्वकम्मां मनोगन्धर्वः स न इ-दं०। ११। इदंप्रजापतये विश्वकमणे मनसे गन्धर्वा-य । ११। प्रजापितिर्विश्वकम्मां मनोगन्धर्वस्तस्य ऋ-क्सामान्यप्सरस एष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा। १२। इद्मुक्सामभ्योऽप्सरोभ्य एष्टिभ्यः इति राष्ट्रभृत्। १२। ॐ चित्तंच स्वाहा इदं चित्ताय १ ॐ चित्तिश्च स्वा-हा इदं चित्त्ये २ ॐ आकृतञ्च स्वाहा इद्माकृताय। ३।

क्षिणायां दत्तायां यज्ञः स्तोतव्यो भवतीत्यभिप्रायः अपरं समानम् ॥१०॥ प्रजापतिरिति । यन्मनोगन्धर्वः प्रजापतिः प्रजानामीश्वरः किंभूतः विश्व-कम्मी विश्वं कम्मी यस्य तह्यापरिण विश्वनिर्माणात् अन्यत् समानम् ॥ ११॥ प्रजापतिरिति । यन्मनोगन्धर्वः तस्य मनोगन्धर्वस्याप्सरसः ऋ-क्सामानि ऋचः ऋग्वेदीयाः सामानि च सामवेदीयाः मन्त्राः कीदृश्यः ए-ष्ट्यो नाम अतिशयितेच्छा नाम आ अतिशयिताया इष्टय इच्छास्ता ए-ष्टयः पुत्रादितीबेच्छया यागादिप्रसक्तौ पुत्रादिः सम्पद्यते इत्यभिप्रायः परं समानम् ॥१२॥ चित्तमित्यादित्रयोदशमन्त्राणां परमेष्ठी ऋषिस्त्रिष्ट्रप्-छन्दो यजुर्लिङ्गोक्ता देवता जपे होमे विनियोगः। अथ विजयसंज्ञका स्त्रयोदश मन्त्राः यथा तथा दर्शयति । प्रजापतिर्जयानिद्रायत्यायन्तेन म-न्त्रेण । प्रजापतिरिन्द्राय जयान् दत्तवान् इति याऽऽइांसा भविष्यति त-स्याः सर्वत्रैव मन्त्रेषु मह्यं प्रजापतिर्जयं ददालित्याशांसाऽऽकर्षणेन समु-चिता। चित्तमिति। चित्तं ज्ञानं मह्यं प्रजापतिर्ददात्विति शोषः। एवं सः र्वत्र उद्यम् ॥१॥ चित्तिरिति । चित्तिर्झयम् । प्रजापतिर्ददातु मह्यमिति॥ । २ ॥ आकृतमाभिमुख्यम् ॥ ३ ॥ आकृतिरात्मनोधर्मविद्रोषः येन ॐ आकृतिश्च स्वाहा इदमाकृत्ये। १। ॐ विज्ञानञ्च स्वहा इदं विज्ञानाय। ५। ॐ विज्ञातिश्च स्वाहा इदं विज्ञात्ये। ६। ॐ मनसश्च स्वाहा इदं मनसे। ७। ॐ शक्कर्यश्च स्वाहा इदं शकरीभ्यः। ८। ॐ दर्शश्च स्वाहा इदं दर्शीय। ९। ॐ पोर्णमासं च स्वाहा इदं पोर्णमासा-य। १०। ॐ वहच्च स्वाहा इदं वहते। ११। ॐ रथन्तरं च स्वाहा इदं रथन्तराय। १२। ॐ प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वण्णे प्रायच्छदुयः पृतना जयेषु तस्मे विशः सम्मनमन्त सर्वाः स उयः सहव्यो वभूव स्वाहा। १३।

मनः प्रेयंते ॥४॥ विज्ञानं शिल्पादिज्ञानम् ॥५॥ विज्ञातिस्तिह्पयो विज्ञान्तार्थः भूषणवस्त्रपात्रादिरचना ॥६॥ मनः प्रसिद्धम् ॥७॥ शकरी स्थूलह-ष्टिरिति प्रसिद्धा तथा च स्थूलभूतत्रह्माण्डिवराङ्विपया दृष्टिस्ताः ॥ ८ ॥ दर्शः पौर्णमासश्च यागिवशेषौ ॥ ९ ॥ १० ॥ वृहत्रथन्तरञ्च सामिवशेषे वेदवचने तिन्रह्मपितधमीवशेषौ वा ॥ ११ ॥ १२॥ प्रजापितर्जयािनिति । प्रजापितरिश्वरः इन्द्राय देवराजाय जयान्पूर्वोक्तान् ज्ञानाधारादीन् मन्त्रान् प्रायच्छत दक्तवान् किंभूताय इन्द्राय दृष्णे दृष दृष्टौ वर्षतीित दृषा तस्मै । अन् प्रत्ययान्तो दृषन्शब्दः यूपन्वत् । किंभूतः प्रजापितः पृतनाजयेषु पृतनां जयन्तीित पृतनाजयाः शत्रुसेनापारगाः श्रूराः तेषु उग्रः विपक्षतेजोभिभावी स प्रजापितर्जयदानपात्रीभूत इन्द्रस्तद्दत्तजयेनैव उग्रो वभूव । विपक्षपृतनाभिभावी वभूव । तथा च इन्द्रो हृष्यो वभूव यज्ञविलभागग्रणीर्वभूव सर्वाः संविशः समस्ताः प्रजाः छान्दसः प्रयोगः । तस्मै इन्द्राय समनमन्त प्रणतीरकुर्वन् यज्ञयदानेन इन्द्र एतद्रुणिविशिष्टो वभूव स प्रजापितर्दानशीलोऽतो मह्ममिष

इदं प्रजातये 19 ३। इति जयाहोमः ॥ अथाभ्यातानहो-मः । ॐ अग्निर्भृतानामधिपतिः समावत्वस्मिन्ब्रह्मण्य स्मिन्क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कम्भण्य-स्यां देवहृत्याध् स्वाहा ॥ १ ॥ इदमग्नये भूतानामधिपत-ये ॥ १ ॥ ॐ इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः समावत्वस्मि-न्ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम-स्मिन्कम्भण्यस्यां देवहृत्यां ध् स्वाहा ॥ २ ॥ इदमिन्द्रा-

तज्जयं ददालिति तात्पर्यम् । एवं प्रजापतिं स्तुला आहुतिं ददाति स्वाहा प्रजापतये सुहुतं भवेदित्यर्थः ॥ १३॥ इति जयाहोमः । अथ पारस्करप्र-णीताभ्यातानसंज्ञका मन्त्रा यथा तथा दर्शयति । अग्निर्भूतानामधिपतिरि-ति योऽग्निर्भूतानां प्राणिनामधिपतिः प्रभुः स मामवतु प्रतिपालयतु अ-धिपतेः पालनमेव समुचितम् । कुत्र मामवतु प्रतिपालयतु अस्मिन्ब्रह्मणि वेदाध्ययनादिकर्मणि अस्मिन् क्षत्रे वीर्घ्यसाध्ये कर्मणि अस्यामाशि-षि आज्ञास्येऽभ्युदयेऽर्थे अस्यां पुरोधायां पुरः स्थितायास्मिन्कर्मणि विवाहकर्माणि अस्यां देवहूत्यां देवाह्वाने । हूतिराकारणाह्वानमित्यमरः । प्राणिनामधिपतिरग्निरस्मिन् विवाहकर्मणि इत्युपलक्षणम् सर्वस्मिन्कर्म-णीत्यर्थः । अस्यां पुरोधायामिति पदेन सर्वकर्मसु ममानया सम्बन्धः । सर्ववेदोक्तवीर्यकर्मसु कर्मसु चाम्युद्येऽर्थे च देवाह्वानादौ च अनया सह मां पालयत्वित्याशंसावाक्यार्थः। तस्मै स्वाहा वाट् तस्मै अग्नये स्वा-हा दत्तमाहुतिविशेषं वाट् सुहुतं भवत्वित्यर्थः ॥१॥ अग्निर्भृतानामित्यष्टा-दश मन्त्रा अभ्यातानसंज्ञाः । तथा च श्रुतिः । यद्देवा अभ्यातानैरसुरा-नभ्यातन्वत । अस्या अर्थः । यद्यस्मादेवा अभ्यातानैर्मन्त्रेरसुरान् यज्ञघान-भ्यातन्वतं आयुधानि प्राहितवन्तः घातयन्तिस्मेत्यर्थः एतदेवाभ्याताना- य ज्येष्ठानामधिपतये॥२॥ ॐ यमः एथिव्या अ-धिपतिः स मावत्विस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामा-शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहूत्याः स्वाहा ॥३॥ इदं यमाय एथिव्या अधिपतये॥३॥ अत्र प्रणीतोदकस्पर्शःॐवायुरन्तिरक्षस्याधिपतिः समा०॥४॥ इदं वायवेऽन्तिरिक्षस्याधिपतये॥४॥

नामभ्यातानत्वमिति । अयं च वाक्यार्थः उपरिष्टादिप सप्तददासु मन्त्रेषु सम्बध्यते किञ्चित्किञ्चिहिरोषः स च निरूपियष्यते इति भावः। अथ वि-नियोगः। अग्निर्भूतानामित्यष्टादशानां मन्त्राणां प्रजापतिर्ऋषिः पंक्तिश्छ-न्दो लिङ्गोक्ता देवता अभ्यातानहोमे विनियोगः ॥ इन्द्रो ज्येष्ठानामिति । इन्द्रो मघवा ज्येष्ठानामधिपतिः अतिशयेन रुद्धो ज्येष्ठः इन्द्रस्य बृहस्पत्या-दिनियन्तृत्वादिधपितित्वमस्त्येव । अन्यत्सर्वं समानम् ॥२॥ यमः पृथिव्या अधिपतिः पृथ्वीवर्तिसर्वजननियन्तृत्वाद्धिपतित्वम् यमस्य पृथिव्या अधिपतित्वं अस्त्येव अन्यत्समानम् । अत्रेति अत्र आहुतिप्रक्षेपे कृते प्र-णीतोदकस्पर्शः प्रणीतोदकेन स्पर्शः प्रक्षालनमित्यर्थः। कस्य स्पर्श इत्यपे-क्षायामाह । हुत्वाहुतिं च कूराय होता होमे विवाहिके । तत् कूरता घातपूर्व शांतिमाङ्गल्यसिद्धये। दक्षहस्ताङ्गुलीः पञ्च सुवं त्यक्त्वा समा-र्जयेत् । तत्र विधिः । अंभोजमुकुलाकारं दक्षहस्तं निमज्जयेत् । प्रणीता-प्स सुशान्त्यर्थं मनुः स्वायम्भुवोऽत्रवीत् । इत्यग्निपुराणीयवचनात् । य-मो रुद्रश्च पितरः कालो मृत्युश्च पञ्चमः । पञ्च कूरा विवाहस्य होमे त-च्छान्तिमाचरेत् । प्रणीताद्भिः संहताङ्गुलिक्षालनेनेति रोषः । इत्यगस्य-स्मृतेरिति ॥३॥ वायुरन्तरिक्षस्येति सम्पुटभूतयोः ब्रह्माण्डकटाहयोः कयो-श्चिन्मध्यगतमवकाशमन्तरिक्षम् ततश्च ब्रह्माण्डान्तर्गतमाकाशमन्तरिक्षं ॐ सूर्यो दिवा अधिपतिः समा०॥५॥ इदं सूर्याय दिवा अधिपतये॥ ५॥ ॐ चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः समा०॥६॥ इदं चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपतये॥ ६॥ ॐ बहरपतिर्व्वह्मणोऽधिपतिः
समावत्विस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां
पुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्याः स्वाहा
॥ ७॥ इदं बहरपतये ब्रह्मणोऽधिपतये॥ ७॥ ॐ
मित्रः सत्यानामधिपतिः समा०॥ ८॥ इदं मित्राय
सत्यानामधिपतये॥ ८॥ ॐ वरुणोऽपामधिपतिः
समा०॥ ९॥ इदं वरुणाय अपामधिपतये॥ ९॥

सिद्धम् । नभोऽन्तिरक्षं गगनिमत्यमरः। वायुरन्तिरक्षस्याधिपतिरिति । अन्यन्तिरक्षेसदागितमत्वाद्दायोरन्तिरक्षस्याधिपतित्वमुचितमेवास्ति । अन्यन्तिरक्षेसदागितमत्वाद्दायोरन्तिरक्षस्याधिपतित्वमुचितमेवास्ति । अन्यन्त्रमानम् ॥४॥ सूर्यो दिवा अधिपतिरिति । सर्वेषां ज्योतिषां तिरस्कारेण स्वयंप्रकाशमानत्वात् सूर्यस्य दिवा एवाधिपतित्वम् । रात्रावस्तमनेन प्रकाशाभावात् ॥५॥ चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिरिति । अश्विन्याचा दाक्षान्यण्यश्चन्द्रमसः पत्यः तासामधिपतिरिन्दुः पत्यः पत्तीनामधिपतित्वं निर्वादमेव ॥६॥ बृहस्पतिर्वस्रणोऽधिपतिरिति । रुद्रशिष्यत्वेनापारशब्दवारिधिविन्त्रानात् शुद्धशब्दसमीचीनसंस्कृतोचारणविधानात् ब्रह्मणो वेदस्याधिपतिन्त्वमुचितम्॥७॥मित्रः सत्यनामाधिपतिरिति । मित्रत्वं जायते सत्यात्सत्यादेव प्रवर्द्धते । सत्यात्प्रफळते नित्यं सत्यहेतुिहमत्रतेति सामान्यवचनात् । मिन्त्रो देवताऽपि मित्रस्य तेजसा प्रकाशमानानां सत्स्वस्त्पाणां भावत्वेन निर्दिष्टानां पदार्थानामेवाधिपतिरिति तात्पर्व्यार्थः ॥ ८ ॥ एवमेव विधात्रान्तिरिति तात्पर्व्यार्थः ॥ ८ ॥ एवमेव विधात्रान्तिरिष्टानां पदार्थानामेवाधिपतिरिति तात्पर्व्यार्थः ॥ ८ ॥ एवमेव विधात्रान्तिरान्ति तात्पर्व्यार्थः ॥ ८ ॥ एवमेव विधात्रान्तिरान्ति तात्पर्वार्थः ॥ ८ ॥ एवमेव विधात्रान्तिरान्ति सामान्त्रम्यान्ति विधात्रान्तिरान्ति सामान्त्रम्यत्वान्ति विधात्रान्ति सामान्त्रम्यत्वानिष्टिष्टानां पदार्थानामेवाधिपतिरिति तात्पर्व्यार्थः ॥ ८ ॥ एवमेव विधात्रान्ति

ॐ समुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः समा०॥१०॥इदं समुद्रा-य स्रोत्यानामधिपतये॥१०॥ ॐ अत्रं साम्राज्यानाम-धिपतिः समा०॥१९॥इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये ॥१९॥ॐ सोमः औषधीनामधिपतिः समा०॥१२॥ इदं सोमाय औषधीनामधिपतये॥१२॥ॐ सविता प्रसवानामधिपतिः समावत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे-ऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहू त्या ६ स्वाहा॥१३॥इदं सिवत्रे प्रसवानामधिपतये ॥१३॥ॐ रुद्रः पशूनामधिपतिः समा०॥१४॥ इदं रुद्राय पशूनामधिपतये॥१४॥अत्र प्रणीतो-दकस्पर्शः॥ॐ त्वष्टा रूपाणामधिपतिः समा०॥१५॥ इदं त्वष्ट्रे रूपाणामधिपतये॥१५॥ॐ विष्णुः

स्वयमिभिषेककरणादपामिधपितत्वमुचितम्। यदुक्तम्। जलानांजलजन्तूनां पाद्गी धात्राधिपः कृतः इति ॥ ९ ॥ यान्यूई्वदेशादधोऽधोगच्छन्ति तानि स्रोतांसि यानि गमनादिरहितानि गंभीराणि सरांसि स्थितान्येव सर्वदा समुष्ठसन्ति तानि स्रोत्यानि तेषां समुद्रोऽधिपितिर्निर्दिष्टः सर्वेभ्यः स्रोतोभ्यः तस्य तद्रूपेण महत्त्वात् ॥१०॥ अनं साम्राज्यानामिति साम्राज्यानां समस्तानां गजहयालयोद्यानादिसम्द्रद्वीनामनस्यैवाधिपितत्वं अद्यते इत्यनं भोगः तस्यैवाधिपितत्विमिति वा॥१०॥ सोम औषधीनामिधिपितिरित स्पष्टम्॥१२॥सवितेति। प्रसवानामुत्पद्यमानानां सविता श्रीसूर्यः उत्पादक एवाधिपितिरित्यर्थः॥१३॥ रुद्रः पश्चनामिति कामधेनोर्जठरानन्दिकेश्वरक्ष-पेणावतीर्णस्य रुद्रस्य पश्चनामिधिपितित्वम्॥१४॥त्वष्टा रूपाणामिति। रूपा-

पर्वतानामधिपतिः समा०॥१६॥इदं विष्णवे पर्वता-नामधिपतये॥१६॥ॐमरुतो गणानामधिपतयः स-मा०॥१०॥इदं मरुद्भयो गणानामधिपतिभ्यः १७ ॐ पितरःपितामहाःपरेऽवरे ततास्ततामहाइह मा-वन्त्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांपु रोधायामस्मिन्कम्भण्यस्यां देवहृत्या स्वाहा १८ इदं पित्रभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्योऽवरेभ्यस्ततेभ्य-स्ततामहेभ्यः॥१८॥ अत्र प्रणीतोदकस्पर्शः।इत्य-

णां मूर्तीनपामुत्पादकत्वेन त्वष्टा विश्वकर्माधिपतिः समुचितः॥ १ ५॥विष्णुः पर्वतानामित्यपि पर्वाणि पुण्यपुञ्जसम्बध्यमानानि यानि कुहूसिनीवालीव्य-तीपातप्रभृतीनि विद्यन्ते येषां ते पर्वताः दर्शपौर्णमासप्रभृतयो यज्ञास्तेषाम-धिपतिरधीश्वरो विष्णुर्यज्ञपुरुष एव समुचितः। यज्ञभुग्यज्ञरुयज्ञी यज्ञात्मा तद्धीश्वरः इति व्यासस्मृतेः॥१६॥मरुतो गणानामधिपतय इति गणानां आदित्या विश्वेदेवा वसुतुषिताऽभासुरमहाराजकसाध्या रुद्राणां ये गणा-स्तेषां सर्वेषां मरुतो वाता अधिपतयोऽतिबळीयस्लात्तेषामधिपतित्वमुचि-तम् ॥ १७॥ पितरः पितामहा इति ये परा मुख्या हरिवंशे मार्कण्डेयाय श्रीसनत्कुमारेण निरूपितास्तेन च भीष्माय कथिता देवानामृषीणाम-क्रिरसां भार्गवाणां त्राह्मणानां क्षत्रियाणां विशां शूद्राणाञ्च पितरः पित्र-गणाः पितामहास्तेषां च पितरः परे तेषामपि पितरः अथवा परे मुख्याः सर्वेषां पितृत्वात् । एतेन दिव्यपितृणां निरूपणम् । अथात्मपितृन् क-कथयति । अवरे आधुनिका येऽस्मद्रोत्रिणः तता इति कोऽर्थः ताताः पि-तरः तथा ततामहाः पितामहाः परे तेषां पूर्वाः प्रपितामहा इत्यर्थः। परे इति पदस्य तन्त्रं ते मा मामवन्तु अन्यत्समानम् ॥ १८॥ ततोऽग्निरेत्वि-त्यादिपरंम्हत्यवित्यन्तैश्च पञ्चमन्त्रैः होमः कार्यः । तत्र विनियोगः । त- भ्याताननामकहोमः। अथाज्यहोमः। अग्निरेतु प्र-थमो देवताना सोस्ये प्रजां मुञ्जतु मृत्युपाशात् त-दपा राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेय स्त्री पौत्रमघं नरोतात् स्वाहा इदमग्नये॥ १॥ ॐ इमामग्निस्त्राय-

त्राग्निरेतिवत्यादिचतुर्णां प्रजापतिर्ऋषिस्त्रिष्टुप् छन्दो लिङ्गोक्ता देवता आज्यहोमे विनियोगः। अग्निरेत्विति । अग्निरेतु आगच्छतु कीद्दशोऽग्निः देवतानां यज्ञभुजां इन्द्रादीनां प्रथम आद्यः सर्वदेवमुख्यत्वेन प्रधानत्वात् सचाग्निरस्यै अस्याः कन्यायाः प्रजां भाविपुत्रादिह्मपां मुञ्जतु मोचयतु कुतो मृत्युपाद्गात् मृत्योः पाद्गान्मरणात् । मृत्युपाद्गस्तु मरणं निधनम्मृ-त्युरित्यपीति हलायुधः। अस्यै इति षष्ट्यर्थे चतुर्थी। यहा मृत्युपाशादिति प्रथमा अग्नेविंशेषणम् तथा चेत्थं मन्त्रस्यार्थः । मृत्युपाशमत्ति भस्मसा-त्करोतीति मृत्युपाशात् मृत्युभयाभावसूचकोऽग्निः अस्यै कन्यायै प्रजां मुञ्जतु ददालित्यर्थः । मुचि दान इत्यस्य रूपम् जठरोऽग्निर्मृत्युभयाभा-वसूचक इति प्रसिद्धम् । तदुक्तं वैद्यतन्त्रचिन्तामणौ । जठरे तु भवे-द्यावत्प्रचण्डोऽग्निः क्षुधातुरः । तावन्मृत्युभयनैवान्तिके सत्यपि प्राणि-नाम् ॥ विनश्यन्ति क्षुधाहान्या जाठराग्निक्षये सतीति तच प्रजामोचनं वरुणो राजाऽनुमन्यताम् अनुजानातु । राज्ञामनेनैव कोशाधिष्ठातृणां दा-तृलं नान्यथेत्यर्थः। यथा येनानुज्ञानेन इयं कन्या पौत्रं पुत्रभवं अघं दुः-खं तृतीयार्थे हितीया पुत्रभवेन दुःखेनेत्यर्थः । नरोत्तात् नरोदितु । अयं भावः । आग्नरत्रागत्य वरुणानुमतो अस्यै कन्यायै पुत्रादिकं ददातु । तथा येन हेतुना इयं कन्या पुत्रादिसम्भवदुःखेन नरोत्तात् नरोदित्वित्याशं-सावाक्यर्थः । रोत्तादिति रुदिर् अश्रुविमोचन इत्यस्य तुद्धोस्तातुङादेशे गुणः इडभावश्रेति छान्दसत्वेन वोध्यम् ॥ १॥ इमामग्निस्नायतामिति ॥

## ता गाईपत्यः प्रजामस्ये नयतु दीर्घमायुःअशून्यो-पस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिविबुध्य-तामिय स्वाहा इदमग्नये॥ २॥स्वस्तिनोऽग्ने दि-

गाईपत्योऽग्निरग्निहोत्राऽग्निरिमां कन्यां त्रायताम् रक्षतु अग्निहोत्रफलसम्ब-न्धेन सत्करोलित्यर्थः । अस्यै इति पष्टचर्थे चतुर्थी । अस्यै अस्याः क-न्यायाः प्रजां सन्ततिं दीर्घमायुश्च निर्दृष्टवहुकालीनजीवनं नयतु प्रापयतु इयञ्च कन्या अज्ञून्योपस्था पुत्रैर्न ज्ञून्यं उपस्थमुत्सङ्गं यस्याः सा अज्ञू-न्योपस्था अवन्ध्यात्वेनेति वा । लिङ्गे तूपस्थमित्याहुरन्वयोत्सङ्गयोरपि इति गङ्गाधरः । यहा भर्तुरुत्सङ्गासनाऽशून्योपस्था अशून्यमहीनं उपस्थं भर्तुरुत्सङ्गं यस्याः सा अशून्योपस्था तत्रापि जीवतां दीर्घायुष्मतां पुत्रा-णां माता चास्तु जीवत्पुत्रिका भवलित्यर्थः किञ्च इयं पौत्रं पुत्रादिसम्ब-न्धजं आनन्दं सुखसन्दोहं अभि समन्ततः व्याप्येति शेषः आभिमुख्येन सर्वभावेन वा प्राप्य विबुध्यतां जानालित्यर्थः सर्वज्ञास्लित्यर्थः अग्निर-क्षितेयं कन्या दीर्घायुः सुभगा जीववत्सा पुत्रानन्दसमन्विता भवत्वि-त्याशंसा वाक्यार्थः । स्वाहा सुहुतं भवतु इति ॥ २ ॥ स्वस्तीति हे अग्ने हे यजत्र यजन्तं त्रायते इति यजत्रस्तस्य संवुद्धौ हेयजत्र आ-पृथिव्या पृथिवीमारम्य आदिवः स्वर्गपर्यन्तं यानि स्वस्ति कल्याणानि तानि विश्वा सर्वाणि अयथोति यथाक्रमं विहाय युगपदेव नोऽस्मासु निधेहि धारय विश्वाइति अदन्तत्वाच्छन्दिस सिलोपे रूपम् । किञ्च अस्यां प्रथिव्यां दिवि स्वर्गे च अमृतादिवत् महिमत्वं महिमाप्र-शस्तं श्रेष्ठतमं पवित्रं वा जातं उत्पनं तदस्मासु निधेहि स्थापय। कि-अ चित्रं नानारूपं हिरण्यादिरूपभेदेन द्रविणं धनं यत् तदस्मासु धेहि हे अप्ने गोभूहिरण्यादि सकलानि कल्याणानि घेद्यस्मास्वित्याशंसावा

## व आएथिव्या विश्वानिधेह्यऽयथा यजत्रयदस्या महिदिविजातं प्रशस्तं तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रध् स्वाहा इदमप्तये । सुगन्नः पन्थां प्रदिशन्न एहि

क्यार्थः ॥ ३ ॥ सुगनः पन्थां प्रदिशन एहीति । हे अग्ने सुखेन गम्यते यत्र इति सुगः तं पन्थां पन्थानं अचिरादिमार्गं नकारलोपः छान्दसः स-वें विधयः छन्दसि व्यत्ययेन भवन्ति इति न्यायात् प्रदिशनुपदिशनो-ऽस्मानेहि आगच्छेत्यर्थः प्रदिशन्सम्पादयनिति वा किञ्च आयुर्निर्दृष्ट-जीवनं धोहि देहीत्यर्थः। धेस्यत्र दानेऽर्थे। कीदशमायुः ज्योतिष्मत्प्रकाश-कमित्यर्थः शुभकर्मजन्यकीर्त्या सर्वत्र प्रथितं अजरं जरारोगादिपराभव-रहितम् यतः केनचिद्रागवतेनोक्तम् । धम्मोपितं यशोयुक्तं सह ओजो-बलान्वितम् ॥ प्रगल्भं सर्वगं सर्वविभूतिमद्शोकि यत् ॥ १ ॥ द्यादा-नपरं पुष्टं रोगपापविवर्जितम् ॥ ईश्वरप्रणिधानेन तुष्ट्या सत्सङ्गमेन च॥२॥ जीवनं जीवनं प्रोक्तं सतोऽन्यन्मृत्युना सम् ॥ अन्योऽत्रवीति न समं मृत्यु-स्तस्माइरो मतः ॥ ३ ॥ अजर इतिपाठे अग्निविशेषणम् तत्र आयुष्मान् इत्यर्थः। प्रज्वलिनिति वा।अयं भावः। अग्निरस्मदृहानागत्य सुगं पन्था-नं सम्पाद्यनिर्दुष्टजीवनमायुईदालित्याशंसावाक्यार्थः । किञ्चायुःप्रतिव-न्धको मृत्युरिप नोऽस्माकं भवत्प्रसादादवैतु अपगच्छतु ततोऽमृतमानन्द-ञ्च नोऽस्मान् अगात् आगच्छतु वैवस्वतो नो धर्म्मराजश्च नोऽस्माकं अभयं यज्ञादौ लिय होमादिविधाने पापाभावहेतुकीभूतिन्रयदुःखभया-भावं कणोतु करोतुं इत्यर्थः । स्वादिगणे डुक्ज्क्ररणे इत्यस्य रूपम् । यहा कुञ् हिंसायामित्यस्यैव रूपम् तदा अभयमित्यत्र अ इति पृथक् पदं अ इति निषिद्धे कर्माण तथा साति अं च भयञ्च तयोः समाहारः अभयं धर्मराजो नोऽस्माकं अस्मत्सम्बन्धि यत् अभयं निषिद्धं कर्म- ज्योतिष्मद्देह्यजरत्र आयुः अवैतु मृत्युरमृतं न आगाद्देवस्वतो नोऽभयं कृणोतु स्वाहा ॥ इदमग्न-ये ॥ ४ ॥ परंमृत्योऽनुपरेहि पन्था यस्तेऽन्य इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजाध् रीरिषो मोत वीरान् स्वाहा ॥ इदं वैवस्वताय ॥५॥

जातं भयञ्च कणोतु हिनस्तु इत्याशंसावाक्यार्थः अः स्वरे च निषेधे च विश्वाघेऽमृतजीवयोः। निषिद्धे कर्मणि तथा सप्तस्वर्थेषु अः स्मृतः इत्य-नेकार्थाऽभिव्यञ्जके कोशे॥४॥ परं मृत्यवित्यादिमन्त्रस्य संकर्षणऋषिश्चि-ष्ट्रप् छन्दो मृत्युर्देवता आज्यहोमे विनियोगः। परं मृत्यविति। हेमृत्यो परं पन्था पन्थानं उत्कृष्टं मार्ग अनु परेहि अनुगच्छ परावत्यायाहीत्यर्थः । ते तव योऽन्यः पन्था हिंसात्मकः स देवयानात् देवानां इन्द्रादीनां यज्ञ-भागादानाय यत् यानं वर्त्म तस्मादितरः ततः स्वीयमार्गात्परं मुख्यं यदे-वयानमहिंसात्मकत्वात् तेन यज्ञे आहुत्यादानाय अनुपरेहि आगच्छेति याचनावाक्यार्थः किञ्च अहिंसासाक्षिलेन चक्षुष्मत्त्वेन सर्वलोकव्यवहारं साक्षात दृष्टवते शृण्वते सर्वछोकव्यवहारं श्रुतवते ते तुभ्यं एतदेव व्रवीमि यत्वं पूजितः सन् नोऽस्माकं प्रजां अस्मत्सम्बन्धिनीं सन्ततिं पुत्रपौत्रकन्या दिलक्षणां मारीरिषः मा मारय अनयाहुत्या तुष्टस्तवं रक्षां कुर्वित्यर्थः उत अपिच वीरान् पुत्रान् भातन् वा मा रीरिषः वीरशब्देन पुत्रोऽभिधीयते पुत्रो वीर इति श्रुतेः । रीरिष इति रिषिहंसायामित्यस्य धातोर्यङ्लुकि लुङन्तस्य मध्यमपुरुषैकवचने रूपम्। अत्र माङ्योगादङागमो न। तत्रैके आचार्याः अग्निरेलित्यादीनां परं मृत्यविन्त्यंन्तानां पञ्चमन्त्राणां अधिदे-वतानां आहुतिप्रक्षेपं प्रादानान्त आहुः। अपरे परं मृत्यंविति मंत्रपञ्चकेनैवा अत्र प्रणीतोदकस्पर्शः॥ ततो वधूमग्रतः कृता वधू-वरौ प्राञ्ज्यको स्थितौ भवतः ततो वराञ्जलिपुटो-परिसंलग्नवध्वञ्जलिघृताभिघारितवधूम्रात्रदत्तशमी-पलाशमिश्रेलीजैवधूकर्तको मन्त्रपाठपूर्वको होमः॥

हुतिप्रक्षेपं संस्रवप्रारानमिति आहुरित्यर्थान्मतभेदेन विभाषा प्राप्ता सा च सर्वेषामेव प्राशनम् नैतयोरेव अत एवात्रापि प्रक्षेपे न दोषः प्राशनान्ते प्रक्षेपेऽपि न दोषः किञ्चात्रैव सर्वे कुर्वन्ति । अत इयं गङ्गेत्यैतिह्यप्रमाण-हाराऽत्रैव कर्त्तव्यः । इति तात्पर्य्यम् । अत्र प्रणीतोदकस्पर्दाः स च पूर्वोक्तेनैव विधिना विधेयः ॥ ५ ॥ अथ वधूमग्रतः कृत्वेति । ततो वधू-मुत्थाप्यायतः वरादम्रे कला निधाप्य विधि विदध्यात् । तथा च समृतिः। वरादग्रे वधूः स्थित्वा लाजाहोमं समाचरेत् । इति विधिः । तत्र वधु-वराविति । वधूवरौ प्राड्युखौ भवतः होमायेति शेषः । ततो वराञ्जलि-पुटोपरीति । ततः प्राब्धुखस्थित्यनन्तरं वरस्याञ्जलिपुटोपरि संलग्नो यो वध्वज्ञालिः तत्र स्थिता ये घृताभिघारिता घृतोपलिप्ताः शमीपलाशै-र्मिश्राः शमीपत्रैः सहिताः लाजा भिज्जतवीहिजा धान्यविशेषास्तैः कर-णभूतैर्वधूकर्नुको होमः । वधूः कर्त्री यस्मिन् स होमः आहुतिविसर्गः कर्त्तव्यः इति विधिः। तत्रं श्रुतिस्मृतिभाष्यप्रमाणानि। भातृदत्तान् शमी-पलाशमिश्रान् लाजान् सध्हितेनाञ्जलिना जुहुयातिष्ठन्ती कुमारीति श्रुतिः । आज्यद्वतां रामीमिश्रां भातृदत्तांस्तु स्वाञ्जलौ । सवराञ्जलिना तेन वह्नौ ज़ुहुयात्स्थिता वधूरिति स्मृतिः॥ तथा च हरिहरभाष्ये। कुमा-र्या भाता शमीपलाशमिश्रान् लाजानञ्जलिनाञ्जलावावपति तान् जु-होति सष्ट्हितेन तिष्ठंती। अस्यार्थं विष्टणोति कुमार्थ्या इति। भ्राता स्वा-जिलिना कला कुमार्थ्या अजली रामीपलाशामिश्रान् शमीपत्रयुतान्

# अर्थमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत स नो अ-र्यमा देवः त्रेतो मुञ्चतु मापतेः स्वाहा॥ १॥ इयं

लाजान् आवपति प्रक्षिपति सा च संहितेन मिलितेनाञ्जलिना तिष्ठन्ती कुमारी तान् लाजांश्रतुथांशमितान् जुहोति तथाचोक्तम् । प्रस्थस्य च-चतुर्थोशं बीहीणां भर्ज्ययेत्सुधीः। तान् लाजान् जुहुयाह्हौ भातृदत्तां तथा-अली॥ शमीपलाशमिश्रांश्र घृतेनाप्यभिघारितान् । सहसूर्पस्य कोणेन दशैवाहुतयस्तथा इति कल्पतरी व्याख्यानात् । प्रस्थचतुर्थाशभक्जितबी-हीणां विहितलाजैर्दशाहुतयो विधेयाः अग्निपरिक्रमणसमये इति तात्प-र्घम् ॥ अर्घमणं देवमित्येवमादिभिर्मन्त्रैः प्रतिमन्त्रं तान् जुहो-तीति वचनानृतीयवेलायामञ्जलिस्थसर्वहोमः चतुर्थं सूर्पकोष्टेनेति सू-र्पावाशिष्टानां निःशेषेण सर्वलाजहोमस्य वक्ष्यमाणत्वातसूर्पकोणेना-ऽऽवपनन्तु सरुदेव आरुत्तरश्रवणात् । अथ मन्त्रार्थः । अर्थ्यम्णमित्यादि मन्त्राणां त्रयाणां दध्यङ्गथर्वण ऋषिरनुष्टुप् छन्दोऽभिर्देवता लाजाहोमे विनियोगः। कन्याः पूर्व इति शेषः प्रथमं अर्घ्यम्णं सूर्घ्यदेवं कान्तं अग्निमग्निस्वरूपं वरलाभायायक्षत अयजन् लुङि आत्मनेपदे प्रथमपुरुष-बहुवचने रूपम् । स चार्घ्यमा देवस्ताभिरिष्टो यतो यस्मादिदानीं परि-णीता कन्या इतः पितृकुलात् प्रमुञ्जतु प्रमोचयतु वियुनक्त परन्तु पतेः पत्युः कुलान्मा प्रमोचयतु मा वियुनक्तु पतेः सहचरीत्वाहा माप्रमु-ञ्चिलत्यर्थः यहा कन्येति प्रथमैकवचनम् । अयक्षतेत्येकवचने बहुवच-नम् छान्दसत्वात् । वरो ब्रूते कन्यार्थ्यम्णं देवं अग्निरूपेणाऽयक्षता-ऽयजदित्यर्थः । सोर्घ्यमा देवः पतेः पत्युर्मनः सकाज्ञादिमामिति दोषः मा प्रमुखतु ततो न वियुनक्तु इतः इति षष्ठ्यर्थे पञ्चमीति निपातः ततश्च इतोऽस्याः कन्यायाः सकाशान्मां न प्रमुञ्जलिति अनेदं मन्त्रनयं कन्येव वरपाठिता पठतीति तथैव विधेविहितत्वात् इत्यर्थः॥ १ ॥ इयं

## नार्य्पत्रते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॥ २ ॥ इमाँ छाजा-नावपाम्यसौ समृद्धिकरणं तव। मम तुभ्य च संव-

नार्घ्यपत्रूते इति । इयं नारी वधूः उपेति पत्युः समीपे त्रूते सुवदते किं कुर्वती प्रसवनिमित्तकसवितप्रसादसिद्धये लाजान् भृष्टवीहीन् आवपन्ति-का अम्रौ मन्त्रपाठपूर्वक्रमाक्षिपन्ती पातयन्ती स्वार्थे कः हस्वो वेति ह्रस्वः पत्युः समीपे किं त्रूते मे मम पतिरायुष्मान् पुष्टवीर्घ्यसफलवी-र्घायुरस्तु सफलजीवनत्वमुक्तम् । जीवनं सफलं तस्य यस्य जीवन्ति मानवाः । पितरो देवता ऋषयस्तथा चातिथयोऽग्नयः॥ पाचका भिक्षका भृत्याः स्वकुटुंबाश्रवान्धवाः । एतेवाइन्ये तथा लोका आत्मार्थं कोन जीवति इति। तथा च मम ज्ञातयो वान्धवा एधन्तां वर्द्धन्तामिति॥२॥ इमानिति वधः कथयति हे भगदेव अहं इमान् लाजान् अग्नौ आवपामि प्रक्षिपामि किम्भूतान् इमान् तव त्वइत्तसौभाग्यसम्-द्धिकरणं सम्दिद्धिहेतून् बहुवचने एकवचनम् । किञ्च मम तुभ्यं चेति लदर्थं तव सौमाग्यार्थं संवननं अनुरागः परमं प्रेम अतिरायेन प्रीतिः तदयमग्निर्भगो देवोऽनुमन्यताम् । अनुमोदनं कुरुतात् तुभ्येत्यत्र मकार-लोपश्र्छान्दसः केचिदेवमेतन्मन्त्रस्य व्याख्यां कुर्वन्ति । इमानिति । हे पते अहं इमान् लाजानग्नौ आवपामि किंभूतान् इमान् तव समृद्धि-करणं समृद्धिहेतून बहुवचने एकवचनम् । अतो मम तुम्यं च तव संव-ननं अनुरागः परस्परं प्रेम तदयमग्निरनुमन्यताम् । अनुमोदनं कुरुतात् । तुभ्य इत्यत्र मलोपः छान्दसः । तुभ्येति षष्ठ्यर्थे च तुर्थी । सम्पूर्वी-वनु याचने वशी करणार्थः तथा च संवननं तव वशीकरणमिश्ररनुमन्य-ताम् । इय स्वाहेति । इयं च स्वाहा तत्पत्ती साप्यनुमन्यतां इति । ए-

## ननं तद्शिरनुमन्यतामिय स्वाहा ॥ ३ ॥ अथास्ये दक्षिण हस्तं साङ्गुष्ठं गृहाति वरः गृभ्णामि ते सौ

तत्पूर्वोत्तरिवरोधादसमीचीनम् ॥ ३ ॥ अथास्यै इति षष्ट्यर्थे चतुर्थी अ-स्या वध्वाः साङ्ग्रष्ठं हस्तं अङ्गुष्ठसहितं करं गृम्णामीति मन्त्रेण वरो गृह्णाति । गृभ्णामि ते इति । गृभ्णामीति मन्त्रस्य याज्ञवल्कय ऋषि-स्त्रिष्टुप् छन्दो लिङ्गोक्ता देवता हस्तग्रहणे विनियोगः। अथ मन्त्रार्थः। हे पित ते तवाहं हस्तं गुम्णामि गृह्णामि ग्रहेर्भः छन्दसीति हस्य भत्वं पत्नी पाणिगृहीती स्यादित्यमरः । यथा येन गृहीतेन हस्तेन मया पत्या सह जरदष्टिर्जरच्छरीरा बहुवर्षा आयुष्मती आसः भविष्यसि आस इति भविष्यसीत्यर्थे निपातः जरदं वार्द्धुषं अश्चुते व्याप्नोतीति जरदृष्टिः जरत्पू-र्वक अशुङ् व्याप्तौ क्तिन् प्रत्ययान्तः । ननुमद्धस्तग्रहणे कथं तवाधिका-रस्तत्राह । भगोऽर्यमा सवितेत्यादि । भगादयस्तु ये देवास्त्वा त्वां ते मह्य-मदुईत्तवन्तः कस्मै गाईपत्याय गृहस्वामिनित्वाय भाविगाईपत्यं सेवितुं गाईपत्यायेत्युपलक्षणम् । एतेनैवान्यान्युपलक्षितान्यपि दर्शयति किञ्च सौभगत्वाय शुभगानां षोडश शृङ्गाराणां नवरसानाञ्च रक्तवाससां चो-त्तमभूषणानां अलङ्काराणाञ्च समूहः सौभगं तस्य भावः सौभगत्वं त-स्मै । किञ्च सूतये प्रसवाय परमानन्दावाप्तये चेत्यर्थः किंभूतां त्वां पुरं-धिरिति हितीयार्थे प्रथमा।पुरंधिं सुरूपवतीं प्रशस्तामित्यर्थः। तथाचोक्तं कामकन्दिलकायाम् अनेकार्थप्रकरणे । रूपवत्यां पुरन्धिः स्यात्पुरान्धि-मींहिनी मता । प्रशस्तायामापि च सा पुरन्धिर्धतकौतुकोति । पुरोऽग्रे धी-यते स्थाप्यते इति पुरन्धिः खिप्रत्ययान्तो धा धातुः पुरस्पूर्वः सलोपे मुमागमः खिति पदस्योति सूत्रेण । तथाच श्रुतिः । भवमोहनाय पुर-न्धिर्भूत्वा योषारूपं दधानो । हरिस्वततारेति अथ षोडदाज् ङ्गाराः । पूर्व म-ईनचीरहारतिलकं नेत्राञ्जनं कुण्डलम् नासामौक्तिकपुष्पमालकरणं झ-

### भगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदृष्टिर्यथासः । भगोऽर्घ्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं वादुर्गार्हपत्याय देवाः ॥ ४ ॥ अमोऽहमस्मि सात्वध् सात्वमस्यमा

कारकन्पुरम्। अङ्गे चन्दनलेपकञ्जुकमणिक्षुद्रावलीघण्टिकास्ताम्बूलं कर-कङ्कुणं चतुरता ब्रङ्कारकाः पोडश ॥१॥ पुंसां ब्रङ्काराः। क्षीरं मईनशिर्वन स्रतिलकं गात्रे सुचित्रार्चनम् कर्णे कुण्डलमुद्रिका च मुकुटं पादौ च चर्मावतौ । हस्ते शस्त्रपटाम्बरं किटच्छुरीविद्याविनीतं मुखं ताम्बूलं सुर-शीलवत्त्वगुणिता पुंसस्त्वमी पोडशेति । अथ नव रसाः । शृङ्गारहास्यक-रुणाझुतवीरभयानकाः वीभत्सरौद्रशान्ताश्च रसा नव भवन्त्यमीति । अ-र्यमसवित्भगौस्त्रिभिदेवैस्तितयं प्रदत्तम् अर्यमा गीहपत्यं सविता चानन्दा-वातिपूर्वकम् प्रसवं भगश्च सौभाग्यं दत्तवानिति अर्थम्णं देवं प्रथमं । इयं नार्युपत्रते इति हितीयम् । २ । इमान् लाजानिति तृतीयम् । ३ । त्रि-भिरेतैर्छाजाहोममञ्जेर्छाजाहोमं कुर्वती यद्यत्प्रार्थितवती सातत्तत्तैर्दत्तमिति भावः ॥ ४ ॥ अमोऽहमस्मीति मन्तस्य भारहाज ऋषिरुष्णिक्छन्दो त्रि-ष्णुर्देवता हस्तग्रहणे विनियोगः। अथ मन्त्रार्थः। हे पत्नि अमो विष्णुरहम-स्मि सा लक्ष्मीस्त्वमिस यहा सा देवीत्रयरूपा त्वमिस अमो देवत्रयरू-पोऽहमस्मि। अथ अमराब्द्व्याख्या। अम गतौ अमति सर्वत्र गच्छतीति अमः विष्णुः यहा अम वेदने अमित सर्व वेत्तीति अमः विष्णुः । सेति षूङ् प्रसवे इत्यस्य रूपं सूते विश्वमिति सा लक्ष्मीः नाम्नि चेत्यत्र च-कारानाम्युपपदाभावेऽपि ड इति डः। आवन्तश्च इति सा इति सिद्धम् अमशब्दस्य देवत्रयवाचकलमाह अम गतौ अमति रजः प्रधानलेना-त्मना सृष्टौ सदा वर्तते इति अमो ब्रह्मा अथ च मीङ् हिंसायां नञ् पूर्व इत्यस्य रूपम् न मीनोति न हिनस्तीति अर्थात् पालयतीति अमः

# अहंसामाहमस्मि ऋक्वं द्योरहं पृथिवी तम ॥५॥ तावेव विवहावहें सह रेतो द्धावहें प्रजां प्रजन-

विष्णुः अथच अं प्रपञ्चं मिनोति हिनस्तीति अमो महारुद्रः "ओ वि-ण्णुः रः शिवः प्रोक्तः प्रपञ्चे अः स्मृतस्तथा" इत्यनेकाक्षरसमाम्नाये। इत्थमेतदर्थत्रयेणामशब्दस्य देवत्रयवाचकत्वे अमाः त्रयो देवाः अहम-स्मि । सा इत्यस्य देवी त्रयीवाचकत्वमाह । सवित शब्दानिति सा सर स्वती । सवति विश्वमिति सामा । सवति मन्त्रतन्त्रजालानिति सा-रुद्रशक्तिः रुद्राणी इत्थमेतद्रथेत्रयेण सा शब्दस्य देवीत्रयीरूपा लमिस। किञ्च अहं सामास्मि साम सामवेदोऽस्मि । वेदानां सामवेदोऽस्मि इति भगवह्चनात्। त्वं ऋगिस ऋग्वेदोऽसि ऋच् शब्दस्य स्त्रीलात्। अहञ्च यौ-रस्मि पृथिवी त्वमसि तत्तद्भुणान्वितावा वामित्यर्थः यथाऽऽकाशो गुणी म-हांश्रानन्तोऽपरिच्छिन उपर्युपरि वरिवर्ति तथाहमप्येतिह्रशेषणविशिष्टस्त्व-य्युपिर सदा वरिवत्याम् यथा च उवीं अनेकप्रकारेण छिना भिना उ-त्रवाताऽऽकान्ता पीडिताऽपि सती न किञ्चिह्दति क्षमावत्त्वशीलत्वात् तथा त्वमपि महृहे श्वश्रूननन्दृप्रभृतिभिराक्रान्ताऽपि न किञ्चिहदस्व स्वाभाविकक्षमादिकगुणवत्त्वशीलनेन तच्छुश्रूषामेव कुरुतात् ॥ ५॥ ताविति मन्त्रस्याथर्वण ऋषिरनुष्टुप्छन्दो विष्णुर्देवता हस्तग्रहणे विनि-योगः । अथ मन्त्रार्थः । तावेवाऽऽवां विवाहं करवावहै विवाहो नाम-भिनगोत्रयोः कन्यावरयोः ऋषिप्रणीतवेदवशान्मन्त्रबलेनैकगोत्रतोत्पा-दनपूर्वकदम्पतिभाववर्तनेऽधिकारः किञ्च सह रेतो दधावहै । विवाहान-न्तरकालचंक्रमेण सह संयुक्तौ रेतः पुत्रदेहरूपं दधावहै धारयाव प्रस-वसंजननार्थं शुक्रशोणितसंयोगं करवावहै ततः प्रजां पुत्रादिसन्ततिं प्र-जनयावहै उत्पादयाव ततः पुत्रान् पुत्रपुत्रान् पौत्रादिसन्तातिं बहून् यावहे पुत्रान्विन्द्यावहे बहून् ॥६॥ ते सन्तु जरदृष्टयः संप्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानो पर्यम शरदः शतं जीवेम शरदः शत्य शृणुयाम शरदः शतिमिति ॥ ७॥ ॐ आरोहेममरुमानमरुमेव त्वं स्थिरा भव अभिति-ष्ठत प्रतन्यतोऽववाधस्य प्रतनायत इति॥८॥अथ गाथां

पुत्रपौत्रप्रपौत्रादीन् विन्धावहै लभावहै प्राप्नुवाव इत्यर्थः ॥६॥ ते सन्त्विति ते सन्त्वित मन्त्रस्य प्रजापितर्ऋषिः यजुः छन्दो विष्णुर्देवता हस्तग्रहणे विनियोगः । अथ मन्त्रार्थः ते च पुत्राः पौत्राः जरदष्टयः सन्तु जरत् चद्धत्वं अश्रुवन्तीति जरदप्टयः किञ्च आवामपि संप्रियौ सम्यक् प्रीतौ परस्परं प्रेमशालिनौ । रोचिष्णू सुदीप्तौ शोभमानौ वा । सुमनस्यमानौ शोभनां मनोद्यतिं कुर्वाणौ सुमनसो भावः सौमनस्यं सुमनस्यं वा तत्कु-र्वाणावित्यर्थः इन्द्रियपाठवमालभमानास्ते वयञ्च पुत्रादिसहिताः शतं शरदो वत्सरान् पश्येम रूपग्रहणसमर्थाः स्याम तथा शरदः शतं जीवेम निरुपद्रवप्राणान् धारयाम तथैव शरदः शतं शृणुयाम निर्दृष्टशब्दग्रहण-समर्थमस्माकं श्रवणेन्द्रियं भवलित्यर्थः॥७॥ साङ्गुष्ठहस्तग्रहणे सूत्रं प्रमा-णयति । अथास्यै इति । अथास्यै दक्षिणं हस्तं गृह्णाति साङ्गष्ठंगृम्णामि ते सौभगत्वायेत्यादि शृणुयाम शरदः शतमित्यन्तेन मन्त्रह्येनेति सूत्रम्। अत्र गुम्णामीत्यत्र ग्रहेर्भः छन्दसीति हकारस्य भकारः । सूत्रार्थमाह । अथ होमानन्तरं अस्यै इति पष्टचर्थे चतुर्थी अस्याः कुमार्घ्यो दक्षिणं हस्तं गृह्णाति स्वदक्षिणहस्तेनादत्ते कीदशं हस्तं साङ्गष्टं अङ्गुष्टेन सहितं इति स्त्रार्थः । वध्वा दक्षिणचरणेनाश्मारोहणे सूत्रप्रमाणं दर्शयति । अथैनामश्मानमारोह्यत्यग्नेरुत्तरतोवरस्थापितद्दपदं दक्षिणपादेनारोहैमम-श्मानमित्यादि पृतनायत इत्यन्तेनेति । अस्यार्थः अथ पाणिग्रहणानन्तरं

गायित ॥ सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति ता त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्यायतः । यस्यां भूतः समभवदस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्या-मि या स्त्रीणामुत्तमं यश इति ॥ ९॥ अथ वधूवरो

एनां वधूं उत्तरतोग्नेर्वरस्थापितमञ्मानं दृषदं दक्षिणपादे कृत्वाऽऽरोहयति वरः आरोहेममश्मानमिति मन्त्रेण । अनेनाश्माधिष्ठानकवधूपादारोहणे प्राप्तं वरस्य कर्नृत्वं मन्त्रपाठश्चेति । आरोहेममिति मन्त्रस्याथर्वणऋषि-रनुष्टुप् छन्दो वधूर्देवताऽश्मारोहणे विनियोगः । अथ मन्त्रार्थः । हे पित त्वं इमं पुरोवर्तिनं अश्मानं प्रस्तरमारोह आक्रम अधितिष्ठेति यावत् । अञ्मारोहणसंस्कारेण संस्कृता सती त्वमञ्मेव पाषाणवत् स्थिरा निश्वला भव किञ्च प्रतन्यंति प्रतनां युद्धनिंदानभूतां सेनां कलहसामग्रीं वा अ-थवा प्रतनं सङ्ग्राममिच्छन्तीति प्रतन्यन्तः तान् प्रतन्यतः कलहकारिण इत्यर्थः ततश्च प्रतनाभिर्यन्ति कलहकरणायागच्छन्तीति प्रतनायन्त-स्तान् अव वाधस्व अवाचीनान् कत्वा वाधस्व सोधमानिरुधमान् कुर्वि-त्यर्थः । अथ गाथागानमस्मारूढायामेव कन्यायां तत्र सूत्रं प्रमाणयति । अथाश्मारूढायामेव कन्यायां वरो गाथां गायति इति। अस्यार्थः कन्या-यामश्मारूढायां सत्यां । वरो गाथां गायतीत्यन्वयः । गाथा किमुच्यते इत्याराङ्क्य व्याख्यायते गीयते स्तूयते ऽनयेति गाथा । यहा गा गानं उत्ति-ष्टत्यस्यां इति गाथा तां गायति॥८॥ अथ मन्त्रार्थः सरस्वतिप्रेदमित्यादि गाथाया विश्वावसुर्ऋषिरनुष्टुप् छन्दः सरस्वती देवता गाथागाने विनि-योगः। अथ गाथार्थः। हे सरस्वति वायूपे सुभगे कल्याणि वाजिनीवाति वाजमनं तदस्त्यस्यामिति वाजिनी अनशाला महानसं तहती वाजिनीवती तस्याः सम्बुद्धिपदं हे वाजिनीवति हे अन्नपूर्णे । तदुक्तं । सरस्वती श्वेत-

### अप्तिं प्रक्रामतस्तुभ्यमग्ने इति मंत्रेणेति ॥ तुभ्य-मये पर्यवहन् सूर्यां वहतु ना सह पुनः पतिभ्यो

वर्णा हंसारूढा महाद्युतिः। सर्वेभ्योऽपि विचित्रानप्रदा विद्याऽनुरागिणी-ति एतेन विद्यावती विचित्रानवतीति ध्वनितम् अथवा वाजाः पक्षा-स्तइती वाजिनी हंसी तइती त्वं इदं विवाहरूपं कर्म यहा इदंवधूवर-रूपं इन्हं प्राक् प्रकृष्टं रक्षतां त्वा त्वां अस्य विश्वस्य सर्वस्य भृतस्य जातस्य कार्य्यस्य पृथिव्यादेः प्रपञ्चस्य प्रजायां प्रकृष्टां जनित्रीमाहु-र्मन्त्राः किंभूतां त्वां अग्रतः कार्य्यतः प्रथमां कारणरूपां तदेव प्रप-ञ्चयाति यस्यामिति यस्यां प्रकृतिरूपायां त्विय इदं सर्व विश्वं पृथिव्या-दि सर्वे जगत् असंगतं आस प्रलये प्रलीनमासीत् इत्यर्थः । पुनः सृ-ष्ट्यादौ च यस्याः सकाशात्समभवत् जातं पुनरुत्पनामित्यर्थः । प्रकृति-रूपलात्सरस्वत्याः तनिरूपणेन सर्वासां स्त्रीणां प्रकृतिरूपावशेपस्तुतिः कता इत्यर्थः। एतदेव स्फुटत्वेन दर्शयति। अहं स्त्रीणां तां गाथां गास्यामि गायामि वर्त्तमानसामीप्ये वर्त्तमानवत् तां कां या उत्तमं यदाः पातिवत्यादि स्त्रीणां धर्माचरणजनितकीर्त्तिर्या तां गाथां गास्यामीत्यर्थः गाथाशब्दोनि-पातनात्साधुः तदेव दर्शयति गीयते सुबुद्धिभिरिति गा गीतिर्गानिम-त्यर्थः गैराब्द इत्यस्य नाम्नि चेतिङा आवन्तप्रयोगः चेति चकारानामोपप-दाभावेऽपि डाप्रत्ययः गा गानं उत्तिष्ठते यस्याः सा गाशब्दपूर्वकोदुपसर्ग-सहितस्थाधातोर्ङाबन्तप्रयोगः । उदस्थास्तम्भोः सलोपश्चेति सकारलो-पः उल्लोपश्च निपातनात् । सूत्रायुक्तनिमित्ताभावेऽपि साधनं निपातः । गाथाशब्दे उल्लोप निपातमात्रे गाथाशब्दो निपातनात्साधुरित्युक्तम् इति ॥ ९॥ ततो ऽग्निप्रदक्षिणकरणे सूत्रं प्रमाणयति । अथ वधूवरौ अग्निं प्रकामत स्तुभ्यमम् इति मन्त्रेणेति । अस्यार्थः। अथ गाथायां समाप्तायां वधूवरौ

# जायां दामे प्रजया सहेति पठन् परिक्रामेत् ॥१०॥ एवं पश्चादमेः स्थित्वा लाजाहोमसाङ्गुष्टहस्तग्रह-

अग्निं प्रादिक्षण्येन प्रकामतः प्रदिक्षणीकुरुतः तत्र मन्त्रः । तुभ्यमग्ने इति मन्त्रस्याथर्वण ऋषिरनुष्टुप् छन्दोऽग्निर्देवता तत्प्रादक्षिण्ये विनियोगः। अथ मन्त्रार्थः । तुभ्यमम् इति भो वैश्वानर तुभ्यं लदर्थमेव अ-ग्रे पूर्वं जन्मदिनादारभ्य सोमादयः पर्यवहन् परिगृहीतवन्तः इमामिति शोषः बहुवचनन्तु अग्निसंयुक्ताऽभिप्रायेण दत्तम् एतदभिप्रायज्ञापकमेव धर्मशास्त्रवचनम् । षडब्दमध्ये नोहाह्या कन्या वर्षह्यं यतः । सोमो भुंक्ते च तां तहद्रन्थवींऽनल एव चोति वर्षह्यमिति वीप्सा वर्षह्यं यावत् त्रयो भुंजन्ति अतस्तहर्षेषु नोहाह्या। यथा च वर्षहयमिन्दुर्भुक्तवा वरं कान्ति दत्वा गन्धर्वाय ददौ गन्धर्वस्तु वैर्षद्यं तृतीयचतुर्थवर्षद्यरूपं भुकत्वा वरं किनरकण्ठं दत्वा तुभ्यं वैश्वानराय ददौ। तथा त्वमपि पञ्चमषष्ठवर्ष-इयं भुक्तवा वरं दत्वा मह्यं देहीति गूढाभिप्रायो वरस्येत्यर्थः एतदेव स्फु-टयति अधुना देवभोगसमयानन्तरं मनुष्यभोगसमये सूर्या सूर्यवत् का-न्तिज्ञाालिनीं इमां पुरोवर्तिनीं ना पुरुषः कुटुम्वभरणेन परमपुरुषार्थ-युक्तो यः स प्रसिद्धः सर्वकार्यकरणे शक्तो धैर्यधरो गंभीरवेदी सर्वकार्य-समर्थो मुख्यः पुरुषः पतिभ्यः सोमादिभ्यः पुनरिति देवत्रयभोग्यवर्षादू-ध्वं वहतु प्राप्नोत्वित्यर्थः नेति नृशब्देन सामान्यपुरुषप्राप्तौ सत्यां आत्माभि-प्रायेण विशेषमाह । हे अम्ने त्वं स्वभोगान्तरं जायां नरेण भर्ता सङ्गमय्य पुत्रादिसन्ततिं जनिष्यमाणां प्रजया पुत्रैः सह मह्यं दा देहीत्यर्थः॥१०॥ एवं पश्चादिति हिस्तथैव कर्त्तव्यानीत्यत्र सूत्रं प्रमाणयति । हिरपरं लाजादि च-तुर्थः सूर्पकोष्ठया भाता सर्वान् लाजानावपात तांश्व भगाय स्वाहोति कु-मारी जुहोति । इति त्रिः परीत्य भगाय स्वाहेति सूर्पकोणेन जुहुयात् । इ- णाइमारोहणगाथागानाग्निप्रदक्षिणानि पुनरपि दिस्तथेव कर्त्तव्यानीति। एतेन नव लाजाहुतयः सा-क्षुष्ठहस्तयहणत्रयम् अश्मारोहणत्रयं प्रदक्षिणत्र-यं च सम्पद्यते। तथा आसनविपर्ययः। ततोऽव-शिष्ठलाजेः कन्याभात्रदन्तेरञ्जलिस्थसूर्णकोणेन

त्यादीनि सर्वाणि त्रिः परिणीतां चतुर्थपरिक्रमणे मन्त्रं विनैव परीत्य प्रा-जापत्य १ हुत्वोदीचीं प्रकामयतीति इति च अधैपामर्थः एवं हिरपरं ला-जादिकर्म भवतीति कोऽर्थः एवमुक्तप्रकारेण हिर्वारह्यं अपरं पुनर्लाजादि-वयूभातृद्त्तीरित्यारभ्य परिक्रमान्तं कर्म भवतीति ततः तृतीयपरिक्रमणा-नन्तरं चतुर्थं चतुर्थे होमे सूर्पस्य कोष्ठया कोणेन सर्वान् सूर्पावाद्याष्टान् ळाजान्वध्वञ्जळावावपति भाता। तांश्रोति। तांश्र ळाजान् उत्तिष्ठन्ती वधू-र्वन्हौ निक्षिपाति भगाय स्वाहेति वधूर्जुहोति त्रिः परिणीतामिति त्रिस्त्रिवारं परितोऽम्नेर्नीतां त्रिः परिणीतामिति पदेनैव चतुर्थपरिक्रमणे पश्चाहधूरम्रे वरः इत्यभिप्रायो लभ्यते प्रक्रमानन्तरं प्राजापत्यं प्रजापतये हुला उदीचीं प्रकामयतीत्यन्वयः त्रिः परिणीतामित्यत्र त्रिरितिग्रहणमितरथाद्यतिव्यु-दासार्थं इतरथा रित्रश्रोक्ता परिभाषापाठविरुच्यां रित्रश्रित्तस्यारितिर-ति प्रकामियता चात्र वर एव प्रस्तुतत्वादिति अत्र धर्मशास्त्रं प्रमाणयति तदुक्तं राजमार्तण्डे। वधूवरौ तु प्राक् स्थित्वा संहत्य स्वकराञ्चलीन्। त्रि-भिर्मन्त्रेहुनेत् लाजान् भातृदत्तान् यथाविधि । घृताभिघारितांश्रैव मि-श्रितांश्र शमीदलैः । संगुण्य हस्तं गृह्णीयाहरो वध्वा यदा पुनः । अश्म-न्यारोहयेद्राथोद्रानं कुर्याहरस्तथा । वरोग्रे च वधूं कृत्वा विन्हं ब्रह्मादिसं-युतम् । परिकामेद्धि प्रयतो हिवारं तु पुनस्तथा । विपर्यायासनं स्वं स्व-मुपविश्य वधूवरी पुनरुत्थाय च स्थित्वा पूर्ववद्धोमहेतवे ॥ भातृदत्ता- वधूर्जुहोति। ॐ भगाय स्वाहा इदंभगाय। अथाये वरः पश्चात्कन्या तूष्णीमेव चतुर्थपरिक्रामणं कुरुतः। ततो वर उपविश्य ब्रह्मणान्वरब्धः आज्येन प्राजा-पत्यं जुहुयात्। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापत-ये इति मनसा अत्र प्रोक्षणीपात्रे हुतिशेषाज्यप्रक्षे-पः तत आलेपनेनोत्तरेत्तरकृतसप्तमंण्डलेषु सप्तप-

न्छिलालाजान्सूर्पकोणेन वाजली। भगाय स्वाहेत्युक्तवा तु तांस्तु वन्ही हु-नेह्यः॥ वरोऽग्रे च ततो भूत्वा वध्वास्तूष्णीं परिक्रमेत् । प्राजापत्यं त-तो हुत्वा उदीच्यां क्रामयेतु ताम् ॥ ससप्तमण्डलकेषु चेति सप्तपदा-क्रमणेऽपि सूत्रं प्रमाणयति अथैतामुदीचीं प्रक्रमयत्येकमिषे विष्णुस्त्वा-नयत्वित्यादिमन्त्रैरिति । अस्यार्थः । प्रजापत्यं हुत्वा उदीचीं प्रकामयती-त्यन्वयः प्रकामियता चात्र वर एव प्रस्तुतत्वात् अथेति परिणयनानन्तरं वि-ष्णुस्त्वा नयत्विति सर्वत्रानुषज्जते साकाङ्कृत्वात् । अथ मन्त्रार्थः।तत्र सर्वम-न्त्राणा प्रजापतिर्ऋषिः यजूंषि छन्दांसि लिङ्गोक्ता विष्णुर्देवता प्रकामणेषु विनियोगः। एकमिति एकं पदाक्रमणं इषेऽनाय विष्णुस्त्वानयतु इत्य-न्वयः पदाक्रमणमित्युपलक्षणम्।तात्पर्यन्तु विष्णुर्विष्णुरूपोऽहं इषेऽनाध-र्थं त्वां वधूं नयतु एकमात्मानं नयामीत्यर्थः वरोऽसौ विष्णुरूपेणोति एवमुक्त-म्। विभक्तिव्यत्ययः छान्दसः मदीयानादीनां त्वमेव स्वामिनीति भावः। पदाक्रमणं तु मित्रत्वार्जनायोति। यत उक्तम् । मैत्री सप्तपदी प्रोक्ता सप्त-वाक्याथवा भवेत् । सत्तराणान्तु त्रिपदी सत्तमानां पदे पद इति । मित्र-त्वार्जने हेतुं दर्शयति । पापानिवारयति योजयते हिताय गुद्धं निगूह्य च गुणान् प्रकटीकरोति । आपद्रतं न विजहाति ददाति वित्तं सन्मित्रल-क्षणिमदं प्रवदन्ति सन्तः । इति परस्परं पापनिवारणिहताय योजनाद्यर्थं

### दाक्रमणं वरः कारयेत्। वक्ष्यमाणमन्तेः। एक-मिषे विष्णुरुत्वा नयतु द्वे उर्ज्जे विष्णुरुत्वा न-यतु त्रीणि रायरुपोषाय विष्णरुत्वा नयतु

मित्रत्वार्ज्जनं । अलमितप्रासिङ्गकेन प्रस्तुतमेवाह । एकमिति विष्णु-विष्णुरूपोऽहं त्वां इषे अनाय एकं पदाक्रमणं नयामीत्यर्थः । सर्वेषामा-त्मीयानादीनामधिष्ठात्री करणाय लां मण्डले एकं प्रथमं पदाक्रमणं एवं वरेण प्रोत्साहिता वधूर्त्देष्टा सती हर्षोक्तिमाह तद्यथा । धनं धान्यञ्च मिष्टानं व्यजनायं च यदृहे । मद्धीनञ्च कर्त्तव्यं वधूःराये पदे वदेत् । पुन-वेरो वदति हे इति अहं विष्णुरूपस्त्वां उर्जे वलाय हे पदाक्रमणं नयामि सर्वकार्थ्येषु वलावलमपेक्षते गृहस्थस्यातो वलाधिकमात्मानं कर्त्तु त्वां नयामीति भावः । अयं मद्भर्ता मया •हेतुभूतया मदीयसम्वन्धिनां सम्ब-न्धेन बलाधिकोहमिति जानाति श्वशुरगृहे मम मानं भवेदिति त्हष्टा हर्षोक्तिं पुनराह कुटुम्बं प्रथयिष्यामि ते सदा मञ्जुभाषिणी । दुःखे धीरा सुखे हृष्टा हिताये सात्रवीहरम् । इति पुनर्वरो वदति । विष्णुक्रपोहं रायस्पोषाय धनपुष्टयै त्रीणि पदाक्रमणानि त्वां नयामि । आत्मीयधना-ध्यक्षां त्वां कर्त्तुं त्रीणि पदाक्रमणानि नयामि । ततो वधूरात्मीयधना-ध्यक्षाऽपि स्यामिति मनसा खष्टा पुनईर्षोक्तिं वदति । ऋतौ काले शुचिः स्नाता क्रीडयामि त्वया सह। नाहं परपतिं यायान्तृतीये सा ब्र-वीहरम् इति । चलारीति अहं विष्णुरूपस्त्वां मयोभवाय मयः सुखं तस्य भवः उत्पत्तिः तस्मै चलारि पदाक्रमणानि नयामि । मण्ड-ले तुरीयपदाक्रमणं सुखाय मम सर्वसुखं त्वदधीनमिति भावः। त-च्छ्रला मदभिलाषी मद्रर्ताऽयमिति विदित्वाऽतिहर्षिता वधूः पुनराह लालयामि च केशान्तं गन्धमाल्यानुलेपनैः काञ्चनैभूषणैस्तुभ्यं तुरीये

# चत्वारि मयोभवाय विष्णुरुत्वानयतु। पञ्च पशुभ्यो विष्णुरुत्वानयतु। षट् ऋतुभ्यो विष्णुरुत्वानयतु। सखे सप्तपदा भव सामामनुत्रता भव विष्णुरुत्वा न-

सा बवीहरमिति । पञ्चेति अहं पशुभ्यस्तत्तत्पशुसुखाय पञ्च पदाक्रम-णानि नयामि गोमहिषीप्रभृतीनां पयःपानादिसुखाय नवनीतभक्षणा-दिसुखाय अश्वादीनामारोहणादिसुखाय पञ्चमपदाक्रमणं मम पञ्जा-मपि सर्वेषां त्वमेव स्वामिनीति भावः । सर्वमेव समर्थितं मह्यं मद्भर्ता इत्थमनुरक्तो मयि स्वामीति रुष्टा सती सर्वमेव विवर्द्धियण्यामीति उ-त्किण्ठिता सुकृतात्सर्वे विवर्द्धतीति मत्वा पुनराह । सखीपरिचता नित्यं गौर्घ्याराधनतत्परा। त्विय भक्ता भविष्यामि पञ्चमे सा ववीहरमित्यादि। षट् इति । विष्णुरूपोऽहं त्वां ऋतुभ्यः ऋतूनां तत्तत्सुखाय मण्डले पट् पदाक्रमणानि नयामि । षड् ऋतुसुखानि । केनचिद्दिदुषा राज्ञः आशिषां प्रदाने पट्ऋतुसुखानि वर्णितानि । हिमशिशिरवसन्तग्रीष्मवर्षा-शरत्सु स्तनतपनवनाम्भोहर्म्यगोक्षीरपानैः । सुखमनुभव राजन् शत्रवो यान्तु नाशं दिवसकमळळजाशर्वरीरेणुपङ्कैरित्यत्रोक्तानि स्तनतपनवना-भ्भोहर्म्यगोक्षीरहूपाणि षट् सुखानि । तत्तदतौ तत्तत्सुखाय षष्ठं पदाक-मणं नयामीति भावः । ततो मद्रत्तीयं मह्यं षड्जुसुखानि दातुमुखतः इति दृष्टा सती सुखं पुण्यैरवाप्यते इति मनसि कत्वा पुनराह । यज्ञे होमे च दानादौ भवेयं तव वामतः। यत्र त्वं तत्र तिष्ठामि पदे पष्ठे ऽत्रवीद्दरं इति । सखे इति हे सखे हे मित्र पुंस्त्वनिर्देशस्त्वार्षः । सप्त-पदा भव । इहामुत्र सप्तसु भूरादिलोकेषु पदं सुखस्थानं यस्याः सा सप्तलोकप्रख्याता भवेति भर्चा भार्यायाः स्वप्रवणत्वेन प्रसादमधिगते-नाऽऽशीर्दत्ता स्वस्य देवदेव विष्णुस्वरूपत्वात् कथं सप्तलोकपदा भवि- यतु । ततोऽशेः पश्चादुपविश्य पुरुपस्कन्धस्थिता-त्कुम्भादाम्चपञ्चवेन जलमानीय तेन वरो वधूमिभ-पिञ्चति ॐ आपः शिवादिशवतमाः शान्ताइशान्त-तमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजिमत्यनेन पुनस्तथेव त-स्मादेव कुम्भात्तथेवानीतजलेन आपोहिष्ठा मयो-

ध्यामीति चेच्छृणु सामामिति सा त्वं मामनुबताभव मेऽनुवर्तिनी भवेति पा-तिव्रत्यशीलजनितेनोत्तमधर्मोण सप्तलोकख्याता भविष्यसीति तात्पर्यम्। स्त्रीणां तु सर्वधम्में भ्यः शीलरक्षणमुत्तमम् इति वचनात्। तथा च मुहूर्त्तचि-न्तामणौ रामेणाप्युक्तं। 'भार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता ' इति। अथवा सखे मित्र सप्तपदा भव विष्णुरूपः सप्तपदाक्रमणं नयामि इत्थं भर्तुः प्रा-प्तप्रसाद हुए। पुनराह। सर्वेऽत्र साक्षिणस्त्वं हि मम भर्नृत्वमागत। कृतेन बह्मणा पूर्व विधानेन कुळोत्तमेति । इति सप्तपदाक्रमणं समाप्तम् ॥ अ-थाभिषेकः । अभिषेके सूत्रं प्रमाणयति । निष्क्रमणप्रभृत्युद्कुम्भध् स्क-न्धे कलाऽमेर्दक्षिणतोऽमेर्वामतः स्थितो भवत्युत्तर एकेपां तत एनां मूर्द्ध-न्यभिषिञ्चत्यापः शिवाः शिवतमाः शान्ताश्शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भे-पजम् । इत्यापोहिष्ठेति च तिसृभिरथैनां सूर्यमुदीक्षयति तचक्षुरिति । अथास्यै दक्षिणांसमपि हदयमालभते मम वते इत्यादिभिरिति । अथ स्त्राणामर्थः । निष्कमणप्रभृतीति निष्कमणकालादारभ्याग्नेदेक्षिणत स्तिष्ठेदन्यः उत्तरतः अनेनैकेषां मते दक्षिणतः एकेषां मते उत्तरतः अयं भावः पित्रा प्रत्तामादाय गृहीत्वा निष्कामतीत्यादि कालमारभ्य कश्चित्पुरुषो जलपूर्णं कलझं स्कन्धे निधाय वधूवरयोः पृष्ठत आगत्या-मेर्दक्षिणस्यां दिशि मौनी तिष्ठेत् केषां चिन्मते उत्तरतः अतो विकल्पः ततः कुम्भजलमानीय एनां वधूं मूर्भि वरोऽभिषिञ्चति चतस्मिर्ऋ-ग्भिरिति । आपः शिवाः शिवतमाः इत्याचेका आपोहिष्ठेत्यादि भुवस्तान ऊर्जे दधात न महे रणाय चक्षसे योवः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उज्ञातीरिव मात-रस्तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आ-पो जनयथाचन इति तिसृभिर्वधूमात्मानं चाभिषि-श्रात इति ।

तिस्रः इति चतुर्भिर्मन्त्रेरभिषिञ्चति । अयमाद्यायः । ततस्तस्मात्स्कन्ध-स्थितादुदकुम्भादाचारादाम्रपछ्ठवसाहितेन हस्तेन जलमादाय एनां व-धूं मूर्मि शिरस्यभिषिञ्चति वरः आपः शिवा इत्यादिभेषजमित्यन्तेन म-न्त्रेण । पुनस्तथैवोदकमादाय आपोहिष्ठेत्यादि आपोजनयथाचन इत्य-न्ताभिस्तिसृभिर्ऋग्भिरभिषिञ्चतीत्यृनुषज्यते । अथमन्त्रार्थः । आपः शि-वा इति मन्त्रस्य प्रजापतिर्ऋषिः यजुश्छन्दः आपो देवता अभिषेचने विनियोगः। अथ मन्त्रस्यार्थः या आपः शिवाः कल्याणहेतवः शिवतमाः अतिशयकल्याणकारिण्यः शान्ताः सुखकर्च्यः शान्ततमाः परमानन्द-दाच्यः ता आपस्ते तव भेषजमारोग्यं कण्वन्तु कुर्वन्तु। कृञ् हिंसाकर-णयोरिति धातोरूपं। स्वादिगणे इति ज्ञेयम् । आपोहिष्ठेत्यादि तिस्रणां सिन्धुद्दीप ऋषिर्गायत्री छन्दः आपो देवता मार्जने विनियोगः। अथ तिस्ट-णामर्थः आपोहिष्ठेति हे आपः प्रसिद्धा अनुभूताश्च मां यूयं मयोभुवः मय इति सुखनाम तस्य भावित्यो भवथ सर्वप्राणिनामपीति शेषः ऊर्जो बलाय अनाद्यपयोगाय च दधात धारयत नेति काकर्थेन दधातेति अपि तु दधातैव महे महते परंत्रह्मणे रणाय रम्याय चक्षसे दर्शनीयाय यो वः शिवतमो रस इति यः शिवतमः परमसुखरूपो वो युष्माकं रसः तस्ये-ति द्वितीयार्थे पष्ठी नेतरं रसं इह संसारे नोऽस्मान् भाजयत प्रापयत अपां रसो हि परंत्रह्मरूपः शिवतमो मतः स यथायोग्यं त्रैवर्णिकैरभ्यच्यते ततः सूर्यमुदीक्षस्वेति वधूं सम्बोधयति वरः।तच्च-श्वरित्यृचं पठित्वा वधूः सूर्य्यं पर्यत्। तद्यथा।तच्च-श्वर्देविहतं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतध् शृणुयाम शरदः शतं प्रबु-वाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूय-श्च शरदः शतात् इति पठित्वा वधूः सूर्यं पर्यति।

उदातीरिव मातरः यथा उदातीः कमनीयाः प्रदास्ता मातरो जनन्यो वा-लानां रुद्धिं कामयमाना वात्सल्यातिशयात्स्तन्यपानादिरसं क्षीरादिकं भोजयन्ति तद्ददित्यर्थः । तस्मा इति । तस्मै तदर्थं अरं तूर्णं वयं गमाम गच्छाम यस्य पापस्य क्षयाय यूयं जिन्वथ उत्पादयत हे आपः जनयथा-चनः साकल्येन मोक्षप्राप्तियोग्यान् जनयध्वं महानुभावलात् इति । ततः सूर्यमुदीक्षस्वेति । आत्रापि सूत्रं प्रमाणयति । अथैना ५ सूर्यमुदीक्षयति तञ्चक्षुरिति । अस्यार्थः । अथैनामुदीक्षयतीति कारितार्थत्वाद्दरस्याध्येषणा सूर्यमुदीक्षस्वेति । ततस्तचक्षुरिति मन्त्रेणोदीक्षेत सा दिवा विवाहे । अ-यमादायः। अथाभिषेकादुपारं सूर्यमुदीक्षयाति प्रेषेण सूर्यं एनां वधूं वरउदी-क्षयति सूर्यस्य निरीक्षणं कारयतीत्यर्थः । सा च वरप्रेरिता सती तच्चक्षरिति मन्त्रेण स्वयं पठितेन सूर्यं निरीक्षते । दिवा विवाहपक्षे इति । अथ मन्तः । तचक्षरित्यक्षरातीति पुर उिणक् छन्दो दध्यङ्काथर्वण ऋषिः सूर्यो देवता सू-र्योपस्थाने विनियोगः। अथ मन्त्रार्थः। तच्चक्षुरिव चक्षुः देवहितं सर्वेन्द्रि-योपकारकं सकलदेवहितं वा यस्योदयेन स्वाहा स्वधा प्रवत्तौ सर्वे देवाः-पितरश्च तृप्यन्ति नित्यनैमित्तिकसर्वकर्मप्रदत्तिहेतुलात् सर्वेषां जीवभू-तं । तथाच श्रुतिः । तमिस्राजगरग्रस्तं भूतलं जीवयति योऽसौ तपनुदेति इत्यादि । किञ्च पुरस्तादादौ शुक्कं कामादिमलरहितं अविद्यादोपरहितं

अस्तंगते सूर्य्ये ध्रुवमीक्षस्व इति प्रैपानन्तरं ध्रुवं पश्यामीति ब्रूयात्। तत्र वरपठनीयो मन्त्रः। ॐध्रु-वमसि ध्रुवत्वा पश्यामि ध्रुवैधि पोष्यामपि मह्यं लादाइहरूपतिर्मया पत्या प्रजावती सञ्जीव शरदः

उचरत् उद्यं गत्वोर्द्धं गच्छत् शरदः शतं शतं समाः पश्येम जीवेमेति सूर्योपासनाफलमेतदाहाथास्तंगते सूर्ये निशाविवाहपक्षे ध्रुवमीक्षस्व इति प्रेषानन्तरं ध्रुवं पश्यामि इति ब्रूयात्सा। तत्र निशाविवाहपक्षे वरपठनीयो मन्त्रः अथ मन्त्रमाह ध्रुवमसीति । ध्रुवमसीति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिः पंक्तिः छन्दो प्रजापतिर्देवता ध्रुवदर्शने विनियोगः। अथ मन्त्रार्थः ध्रुवमसीति। हे ध्रुव लं निश्वलमविनश्वरं स्थानं समागत इति शेषः अहं लां ध्रुवं निश्वलं तारकाविशेषरूपं वा पश्यामि एतिनरूपणप्रयोजनमाह यथायं स्वस्थाने भ्रुवोऽस्ति तथा हे वधू त्वमापि विवाहकत्तिरि भ्रुवा निश्वला एधि भवेत्य-र्थः पोष्या च मम पुत्रपौत्रादिसन्ततिपुष्टिकर्ची च भवेत्यर्थः वृहस्पतिः वृहतां मरीच्यादीनां पतिर्वृहस्पतिर्वसा मह्यं वैवाहिकेन विधिना त्वा त्वां मदात् पत्नीत्वेन दत्तवान् लञ्च प्रजावती पुत्रपौत्रादिसन्तातिमती मया पत्या सह शरदः शतं समाः संजीवेत्याशंसा वाक्यार्थः । यहा हे ध्रुव त्वं ध्रुवोऽसि शाश्वतोऽसीति ततस्त्वा लां ध्रुवं प्रशाश्वततारकाविशेषं पश्यामि अत्रांतर्भूतो णिच् ज्ञेयः यतोऽहं पतिर्धुवं शाश्वतं त्वा त्वां दर्शयामि अतस्त्वमपि ध्रुवा शाश्वती एधि भवेति भावः तथा च पोष्या पोषणी-या मत्प्रजापोष्ट्री वाभव यहा पोष्या एधि मत्सन्तानवर्द्धनकरी भवेत्यर्थः। एतदर्थमेव वृहस्पतिर्मह्यं त्वामदादित्याच्ये समानमेव ज्ञेयम् । सा च पश्या-मीति त्र्यात्। अयमारायः सा वधूर्यचिष ध्रुवं नेक्षेत तथापि पश्यामीत्येवमेव वदेत् न विपरीतिमत्यर्थः न न पश्यामीति ब्रूयात् । अथ वरो वधू इति । अ-त्रापि सूत्रं प्रमाणयति । अथास्यै दक्षिणाश्समधिहृदयमालभते मम व्रते दातिमितिपठेत्। अथ वरो वधूदक्षिणासस्योपरिहस्तं नीत्वा तस्या हदयमालभेत मम व्रते ते हदयं दधातु मम चित्तमनुचित्तं तेऽस्तु मम वाचमेकमना जुपस्व प्रजापतिर्हेष्टानियुनकु मह्यमिति मन्त्रेण। अथ वध्-मभिमन्त्रयति वरः। सुमङ्गलीरियं वधूरिमाध्समेत-

ते त्दरयमित्यादिना नियुनक्त महामित्यन्तेन मन्त्रेण। अस्यार्थः। अथ सूर्योदीक्षणानन्तरं अस्य इति पष्टयर्थे चतुर्थी अस्या वध्वा दक्षिणांस-मधि दक्षिणस्य स्कन्धस्योपरि स्ववाहुं नीत्वा तस्या रूद्यमालभते सपु-शाति वरो मन्त्रमाह। मम वर्ते इत्यादि मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिश्चिष्टुप् छ-न्दः प्रजापतिर्देवता सदयालम्भने विनियोगः। हे पिन इत्यध्याहारः म-म बते मम शास्त्रविहितनियमाचरणे ते तव हदयं मनो वृहतां पतिर्मरी-च्यादीनां शास्ता ब्रह्मा दधातु धारयतु किञ्च मम चित्तमनु मिचतानुकृछं ते तव चित्तमस्तु त्वं च मम वाचं वचनं एकमना अव्याभिचारिमनोटित्तर्जु-षस्व दृष्टिचित्तादरेण कुरुष्व लां च स एव वृहस्पतिर्मह्यं मदर्थं मां प्रसाद-यितुं नियुनक्त नियोजयिति भावार्थः। अथवा लिङ लोट् निर्देशः नियुनिक्लाति को ऽर्थः न्ययुङ्क्तोति तात्पर्य्यार्थः। अथ वधूमिति। अत्राऽपि सूत्रं प्रमाणयति अथैनामभिमन्त्रयते सुमङ्गळीरियं वधूरित्यादिना याथास्तं विपरेतनेत्यन्तेन मन्त्रेणोति । अस्यार्थः । अथहृदयालम्भनानन्तरमेनां वधूं वरोऽभिमन्त्रयते सुमङ्गलीरिति मन्त्रेण । अथ मन्त्रस्यार्थः । सुमङ्गली-रिति मन्त्रस्य प्रजापितर्ऋषिरनुष्टुप् छन्दो विवाहाधिष्ठाच्यो देवता अभिमन्त्रणे विनियोगः । अथ मन्त्रार्थः हे विवाहाधिष्ठात्र्यो गौरीपसादा-चीप्रभृतयः इयं वधूः सुमङ्गलीः शोभनमङ्गलरूपविवाहसंयुता विसर्गः छान्दसः अत इमां वधूं यूयं समेत सङ्गच्छत सङ्गत्य च इमां पश्यत पर्यत सोभाग्यमस्ये दत्वा याथास्तं विपरेतनेति मन्त्रण। अथ स्विष्ठकृदोमः। ॐ अग्नये स्विष्ठकृते स्वाहा इदमग्नये स्विष्ठकृते।अत्र स्नुवावशिष्ठाज्यस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः। अयञ्च होमो ब्रह्मणान्वारब्धः कर्तृकः। अथ संस्रवप्राशनं। तत आच्यम्य पूर्णपात्रं दक्षिणां ब्रह्मणे दद्यात्। ॐ अद्य तत्सदित्यादि कालज्ञानं कृत्वा कृतेतदोमकर्मकृताकृतावेक्षण-रूपब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापति-देवतममुकगोत्रायाऽमुकशर्मणे ब्राह्मणाय ब्रह्मणे दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे इति ब्रह्मणे दक्षिणां

दृष्ट्या विलोकयत किञ्च अस्य सुमङ्गल्य नवोढाय सौभाग्यं दानमानायान्वतसुसम्पदां सम्हिंद्वं दत्वा याथ गच्छत अस्तं ग्रहं विपरेतन विमुखतया मा परा इत अपगच्छत किन्त्वस्याः पुत्रादिमङ्गलमाञ्चास्य पुनरागमनाय वजतेत्यर्थः। वेश्मास्तग्रहमालये इति रन्तिकोशः। विपरेतनेत्यत्र
विपरापूर्वेण्धातोलोंट् मध्यमपुरुषबहुवचनस्थाने तनप् आदेशः दत्वा
येत्यत्र दत्वा प्रथक् पदं क्त्वान्तं याथ इति यातेति पदस्यादेशः छान्दसः
अथानन्तरं सौभाग्यमस्य दत्वा स्वग्रहं याथ इति यातेत्यर्थः। अथ
स्विष्टकद्वोमः। अथागत्य यथास्थानमुपविश्य ब्रह्मणान्वारच्धः स्विष्टकद्वोमं विधाय संस्रवं प्राश्य ब्रह्मणे पूर्णपात्रवरयोरन्यतरं च दक्षिणात्वेन
दत्वा स्वकीयाचार्य्याय ब्राह्मणः परिणेता गां वरं ददातीति श्रुतेः वरशब्देन किमभिधीयते तदाह गौर्बाह्मणस्य ग्रामः क्षत्रियस्याश्वो वैश्यस्य
शूद्रस्य यथाशक्ति इति। दुहितृमते यस्य दुहितर एव न पुत्रस्तस्मै चाधिकं गवां शतं दत्वा तद्दिहतरमुद्देत् प्रतिषिद्धा ह्यसौ नाभात्कामुपग-

द्यात् । स्वस्तीति प्रतिवचनम् ततो । ब्रह्मयन्थिव-मोकः । अत्र यामवचनं कुर्याद्वरः । यामशब्दवा-च्याः स्वकुळदृदाः स्त्रियः । सुमित्रियान आप

च्छेत् इति श्रुतेः तथा च। यस्यास्तु नभवेद्राता न विज्ञायेत वा पिता। नोपयच्छेत तां कन्यां पुत्रिकाधर्मशङ्कया इति मनुस्मरणात् अश्रात-मतीपरिणयनं निषिद्मम् । तदातिक्रम्य यदि कश्चित्तामुद्दहेत्तदा तस्याः पुत्रिकाधर्माशङ्कात्वदोषपरिहाराय एकेनच रथेनाधिकं गवां इातं तितपत्रे दत्वा उद्देत्। अत्र ग्रामवचनमिति। अत्र विवाहे ग्राम-शब्दवाच्यानां स्वकुले रद्धानां स्त्रीणां वचनं वाक्यं प्रमाणं कुर्धुः अंकुरार्पणहरिद्राक्षतारोपणचन्दनादिधर्मप्रतिपादकं अङ्गीकुर्युः । इम-शाने च मरणे टब्स्वीवचनं शास्त्रातिरिक्तमपि प्रमाणं चकुरित्यर्थः। अत्राऽपि प्रमाणं दर्शयति । विवाहश्मशानयोग्रीमं प्रविशतादिति व-चनात् तस्माद्रामः प्रमाणमिति । अस्यार्थः । कुतः शास्त्रातिरिक्तं प्र-माणिमति चेच्छृणु । ग्रामं प्रविशतादिति वचनादेतोः तस्मादित्यादि श्रुतेश्व युक्तिमप्याह यतः कुलरद्धाः स्त्रियः पूर्वपुरुषानुष्टीयमानमाचारं स्मरन्ति तस्मात्तयोर्विवाहश्मशानयोर्ग्रामः प्रमाणं सदाचारवोधकमित्यर्थः। सुमित्रिया इति । सुमित्रिया न इति मन्त्रस्य यामित्र ऋषिरनुष्टृप्छन्दो मित्रो देवता मार्जने विनियोगः। अथ मन्त्रार्थः। आपः पानानि ओषध-यश्रानानि नोऽस्माकं सुमित्रियाः परमसुखकरा भवन्तु अथ स्पृतिवचने प्रणीतापात्रे पूर्वकिलपते । तद्भिः कं प्रमृज्याशु सर्वपापैः प्रमुच्यते इति जाबालिः । पवित्रे । प्रणीतातः पवित्रे गृहीत्वा शिरः संमृज्यात् इति । दुर्मिनिया इति दुर्मिनियास्तस्मै इति मन्त्रस्य विश्वामित्र ऋ-षिस्त्रिष्टुप् छन्दो दुर्द्धर्भभैरवो देवता प्रणीतापात्रपातने विनियोगः । अथ-

# ओषधयस्मन्तु इति प्रणीताजलेन पवित्रे गृहीवा शिरः संमुज्य दुर्मित्रियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान् हे-ष्टि यञ्च वयं हिष्म इत्येशान्यां सपवित्रां सजलां

मन्त्रार्थः । योऽस्मान् देष्टि यञ्च वयं दिष्मः तस्मै पुरुषाय आप ओषध-योऽनपानानि इत्यध्याहारः दुर्मित्रिया दुःखदायका भवन्तिवत्यर्थः । इति-मन्त्रेणैशान्यां सपावित्रां सजलां प्रणीतां न्युजीकुर्यात् । ननु निषि-द्धस्य द्वेषस्य करणे विधिः कथम् । तत्राह । स्वयं द्वेषकरणे निषेधेऽपि य आत्मानं हेष्टि तं प्रतिहेषोऽदोषायैवेति । तदुक्तं राजनीतौ । शठं प्रति-शठं कुर्यादादरं प्रतिचादरं त्वया मे लुण्ठितौ पक्षौ मया ते मुण्डितं शिरः इति गृहस्ये राजनीतिवित्तिवद्दर्तमानत्वेन देषोऽपि विधिरेवेति । अथ वर्हिरुत्थापनं । यज्ञे विवाहे होमे तु कुशानास्तृणुयात्सदा । अग्नेदेषि-विनाशाय पुण्यस्यातिशयाय च। ततस्तरणक्रमेणैतद्वर्हिरुत्थापयेत्सुधीः। अभिघार्य्य घृतेनैतद्धनेदमौ करेण वै । इति वसिष्ठवचनाहिधिः । तत्र मन्त्रः । देवा गातुविदो गातु इत्यादि । अथ मन्त्रार्थः । हे देवा यूयं गातुविदः गातुरिति यज्ञस्य नाम तथाच यूयं यज्ञवेत्तारः । यज्ञस्वरूपं विष्णुरिव सर्वप्रतिपोषकं यज्ञफलं ज्ञानविज्ञानयज्ञानिष्ठां सर्वश्रेयसीं इति-य्यं विजानीत इति हेतौ यूयं गातुं यज्ञं विष्णुं विला विदिला गातु सुखं गच्छतेत्यर्थः यज्ञो वै विष्णुरिति श्रुतिः गात्विति गाङ् गतौ इत्य-स्य रूपं हे देव अतो मनसस्पतेन्तऽर्यामिन् ब्रह्मस्वरूप इमं यज्ञं यज्ञ-फलं स्वाहा खदर्पणं स्यात् त्वं वातेधाः वातेन पवनेन इधा इति विह-विशेषणम् । ब्रह्मरूपे तु वातेन सर्वगेनापरिच्छिनेन स्वरूपेणेद्धः प्ररूष्टः स्वाहा इति कुशानां होमार्थः शब्दः । अथ पूर्णाहुतिविधिः । विधाने पूर्णे सत्याहुतियां सा पूर्णाहुतिरिति व्युत्पत्तिः । यहा पूर्ण ईश्वरस्तरमे

220

त्रणीतां न्युब्जीकुर्यात् । ततः स्तरणक्रमेण वर्हिस्त्थाप्य आज्येनावघार्य वक्ष्यमाणमन्त्रेण हस्तेनेव जुहुयात् । देवा गातुविदो गातु वित्वा गातुमिति
मनसस्पत इमं देवयज्ञः स्वाहा वातेधाः स्वाहा ।
इतिवर्हिर्होमः ॥ तत उत्थाय वध्वा दक्षिणहस्तेन
स्पष्टेः स्रुवस्थघृतपुष्पफ्ठेः पूर्णाहुतिं कुर्यात् । तत्र
मंत्रः । मूर्बानमित्यस्य भारद्वाज ऋषिवैश्वानरो
देवता त्रिष्ठप् छन्दः पूर्णाहुतिहोमे विनियोगः ।
ॐ मूर्बानं दिवोऽरतिं एथिव्या वैश्वानरमृतमजातमिंग्नं किवः सम्बाजमितिथं जनानामासन्ना पात्रं

या आहुतिः सा पूर्णाहुतिरिति । तत्र प्रमाणमाह । वधूदसकरस्पृष्टे सुवे संस्थापयेहरः । घृतपुष्पफलादीनि पूर्णार्थाञ्चाहुतिं ददेत् । इति वृ-हृहसिष्ठप्रणीतलात् । तत्र मन्त्रः । मूर्द्धानमिति । अथ मन्त्रार्थः । दिव उपिरस्थलोकानां सर्वेषां मूर्द्धानं उपिरमवं सर्वलोकसंस्थातः परं देशपरिच्छेदशून्यमिल्पर्थः । पुनः पृथिव्या अरितं पृथिवीत्युपलक्षणम् पञ्चभूनतानां तथा च पञ्चभूतकार्यवह्माण्डोदरस्थलोकेषु अरितं अनासिक्तं तथा च पञ्चभूतकार्यवह्माण्डोदरस्थलोकेषु अरितं अनासिक्तं तथा च पञ्चभौतिकदेहेन्द्रियादिष्विप अरितं इति वैराग्यातिशयलं । वैश्वानरं वैश्वानरसंहं ब्रह्माण्डचेतियतारमिश्वरं ऋतं सत्यस्वरूपं अजातं जन्मादिषह्भाविकारशून्यं निर्विकारं अप्रिं प्रकाशस्वरूपं कविं सर्वहं सम्राजं निरितशयानन्दं एतैर्विशेषणैः सिचदानन्दस्वरूपं ब्रह्म सर्वाधिष्ठानं वोध्यते अतिथि तिथिशब्दः कालोपलक्षकः नत्रा समासेन कालातीतत्ववोधः अकालमित्पर्थः जनानां सर्वेषां लोकानां आसनापात्रं सृष्टिप्रलययोगः

जनयन्तु देवाः स्वाहा इदमग्नये। तत उपविश्य स्त्र-वेण अस्मानीय दक्षिणानामिकाग्रेण । त्र्यायुषं जम-दमे इति ललाटे । कश्यपस्य त्र्यायुवं इतियीवायां। यदेवेषु त्र्यायुषं इति दक्षिणबाहुमूले। तन्नो अस्त त्र्यायुषं इति हृद्ये । अनेनेव क्रमेण वध्वा अपि ज्यायुषं कुर्यात्। तत्र तन्नो इत्यस्य स्थाने तत्ते इति विशेषः । तत आचाराच्छणशङ्कशमीपुष्पाद्रक्षिता-रोपणरूपसिन्दूरकरणं वरः कुर्यात्॥

धारत्वेन पात्रं सर्वेषां स्थितिस्थानं कूटस्थमिति भावः जनयन्तु देवा इति यो देवान् जनियत्वा स्वस्वव्यापारेषु अन्तर्यामितया प्रेरयित देवा इति हितीयार्थे प्रथमा छन्दिस स्यादिसर्वत्रेति वचनात् जनयन्लिति जनि-धातोरुत्पादनबोधः प्रेरणार्थप्रत्ययेन तत्प्रेरणत्वं बोध्यते । इत्यलं बहुनेति । तस्मै स्वाहा एप विलिशित पूर्णक्रपेश्वरार्चिया पूर्णत्व बोध्यते। भस्मो-पविश्य चादाय स्रुवेणाहुतद्रव्यतः। आशीरूपैश्रोक्तमन्तैः स्वपराङ्गेषु ले-पयोदिति योगियाज्ञवल्कयोक्तेः। तत उपविश्येत्यादि विधिः। अथाङ्गद-र्शनपूर्वक अर्थेन सहैव मन्त्रानाह । च्यायुषमिति । यावज्जमद्ग्रेरायुःप्रमा-णमासीत् ततस्यायुषं त्रिगुणप्रमाणमायुर्मे स्यात्। अयमर्थः आत्माङ्गवि-लेपने। पराङ्गविलेपने तु में स्थाने ते तव स्यात्। इति ललाटे। एवं कश्य-पस्य ज्यायुषं इति ग्रीवायां। यदेवेषु ज्यायुषं इति दक्षिणबाहुमूळे। तन्नो-Sस्तु च्यायुष इति हृदये। अर्थस्तु तथैवेति। एवमेव वध्वा अपि च्यायुषं कुर्या-त्। तत्र तनो इति स्थाने तत्ते इति विधिः। मङ्गलार्थं वधूशिरसि वरः शण-सुवर्णशङ्केन सिन्दूरकरणं कुर्यात् इति । तथाहि । सुवर्णशणयुक्तेन वध्वाः शङ्केन मूर्द्धनि। सिन्दूरकरणं कुर्यात् सुवर्णार्थं स्वयं वरः। इति बृहद्दासिष्ठ-रमृतिवचनम् । तत आचारात्पुष्परामीपत्राद्रीक्षतारोपणं वधूवरयोः शिरसि दयात्। नो वै विज्ञह्मात्कुलदेशधम्मीन् इति वचनात्। अथ वारुणमहाक-लझाभिषेकः। प्रथमं सकलदेवतार्थान्यावाद्य प्रतिष्ठाप्य पूजयेत् तत्र वरुणं गङ्गादितीर्थानि चावाहयेत्। मोमोजलेश वरुण सर्वकार्यप्रसाधक। इहा-गच्छ इहातिष्ठ सिनधानं कुरु प्रभो १ वरुणमावाह्य प्रतिष्ठाप्य च तत्रैव ती-र्थान्यावाहयेत् वक्ष्यमाणमन्त्रैः। गङ्गाद्याः सरितः सर्वाः समुद्राश्च सरांसि च। आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः । ततो वरुणाय जलेशाय जलस्थाय देवाय आसनं नमः १ पाद्यं नमः २ अर्घो नमः ३ आचमनीयं नमः ४ सानं नमः ५ वस्त्रं नमः ६ गन्धो नमः ७ पुष्पं नमः ८ धूपो नमः ९ दीपो नमः १ ॰ नैवेद्यं नमः ११ पुनराचमनीयं नमः १२ नमस्कारो नमः १३ दक्षिणा नमः १ ४ इति सम्पूज्य वरुणम् । अथ गङ्गादितीर्थानि सम्पूजयेत् । गङ्गादिसर्व-तीर्थेभ्यो नमः आसनं नमः पाद्यं नमः अर्घो नमः आचमनीयं नमः सानं नमः वस्त्रं नमः गन्धो नमः पुष्पं नमः धूपो नमः दीपो नमः नैवेद्यं नमः पुनरा-चमनीयं नमः नमस्कारो नमः दक्षिणा नमः इत्येवं तीर्थानि सुपूजये त्। अथ वारुणकलशाज्जलमानीय पञ्चपछवैः कुरौरेव वा वरं वधूं च बा-ह्मणा अभिषिञ्चेयुर्वक्ष्यमाणमन्त्रैः । सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहे-श्वाराः । वासुदेवो जगनाथस्तथा सङ्कर्षणो विभुः। प्रयुम्नश्रानिरुद्धश्र भवन्तु विजयाय ते । आखण्डलोऽग्निर्भगवान् यमो वै नैर्ऋतिस्तथा। वरुणः पवनश्रीव धनाध्यक्षः शिवस्तथा । श्रह्मणा साहितः शेषो दिक्पा-लाः पान्तु ते सदा । कीर्तिर्लक्षमिधितिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा किया रितः । बुद्धिजीतिर्वपुऋदिस्तुष्टिहिष्टिश्च मातरः । एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु देवप-त्न्यः समागताः। आदित्यचन्द्रभौमाश्च बुधजीवसितार्कजाः । ग्रहास्त्वा-मिभिषञ्चन्तु राहुः केतुस्तयैव च । देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपनगाः। ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव च ॥ देवपत्न्यो हुमा नागा दैत्याश्वा-प्सरसां गणाः । अस्त्राणि चैव शस्त्राणि शतशो वाहनानि च । औषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ये। सारेतः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदास्त-था ॥ एते लामभिषिञ्चन्तु धर्मकामार्थसिद्धये । इति वारुणकलशाभि-षेकः ॥ अथ पुष्पाद्रीक्षतारोपणम् । आशीर्वचनपूर्वकं सर्वे सामाजि-काः स्त्रियः पुरुषाश्च पुष्पाणि संगृद्य एकैकं पुष्पमादाय बाह्मणकर्तृक-मन्त्राध्ययनं श्रुत्वा तथा त्वं भव भर्त्तरीति बाह्मणोक्तमन्त्रान्ते स्वयम-प्युक्तवा प्रथमं वध्वा उपरि प्रक्षिपेयुरिति। अथं मन्त्राः । गायत्री च विधौ यद्व छक्ष्मीर्देवपती यथा। उमा यथा महेशाने तथा त्वं भव भर्त्तरि १ सु-वर्चला यथा चार्के यथा चन्द्रे तु रोहिणी। मदने च रितर्यहत्तथा त्वं भव भर्त्तारे । २ । सुदक्षिणा दिलीपे तु राघवे तु विदर्भजा । अरुन्धती वसिष्ठे च तथा त्वं भव भर्तारे । ३ । राघवेन्द्रे यथा सीता विनता क-इयपे यथा। पावके च यथा स्वाहा तथा त्वं भव भर्त्तारे। ४। अनिरु-द्धे यथैवोषा दमयन्ती नले यथा। र्यामली चतुपर्णे च तथा त्वं भव भ-र्त्तारे । ५ । पुलोमजा च देवेन्द्रे वसुदेवे च देवकी । लोपामुद्रा यथा-उगस्त्ये तथा त्वं भव भर्त्तरि ।६। छाया यथैव चादित्ये यथा वेन्दौ च रोहिणी। रोहिणी वसुदेवेऽपि तथा त्वं भव भर्तारे ।७। शन्तनी च यथा गङ्गा सुभद्रा च यथाऽर्ज्जुने । धृतराष्ट्रे च गान्धारी तथा त्वं भव भ-र्तिरि । ८ । गीतमे च यथाऽहल्या द्रीपदी पाण्डवेषु च । यथा वालि-नि तारा च तथा त्वं भव भत्तीर ९ मन्दोदरी रावणे च रामे यह नु जा-नकी । पाण्डुराजे यथा कुन्ती तथा त्वं भव भर्त्तरि । १० । अत्री यथा-नस्या च जमदमौ च रेणुका । श्रीकृष्णे रुक्मिणी यहत्तथा तवं भव भर्तरि ११ भास्करे च प्रभा यहज्ज्योतिष्णा च यथा पतौ । नदीशे च यथा गङ्गा तथा त्वं भव भर्त्तारे ॥ १२॥ मेना हिमालये यहन्मेरी मरुवती तथा । शिशुमारे भ्रमीर्यहत्तथा लं भव भर्त्तारे १३ संवरेण त-पनी यहद्भरते च शकुन्तला। मेरुदेवी यथा नाभौ तथा तवं भव भर्त्ति।

१४ ईश्वरे प्रकृतिर्यहत्कालिका भैरवे यथा। अम्बिका च मृडे यहत्तथा त्वं भव भर्त्तरि १५ रवेती वलभद्रे च साम्बे च लक्ष्मणा तथा । रुक्मि-सुता कृष्णपुत्रे तथा त्वं भव भर्त्तरि १६ सर्पराजसुताऽनन्ते भारती च प्रजापतो । सत्यभामा यथा कृष्णे तथा त्वं भव भर्त्तरि १७ जान-की च तथा रामे अर्मिला लक्ष्मणे यथा। कुशे कुमुहती यहत्तथा त्वं भ-व भर्त्तरि १८ धनपुत्रवती साध्वी सततं भर्त्वत्सला। मनोज्ञा ज्ञानसहि-ता तिष्ठ त्वं शरदां शतम् १९ जीवत्सूर्वीरसूर्भद्रे भव सौख्यसमन्विता २० भाग्यारोग्यसुसम्पना यज्ञपत्नी पतिवता २० अतिथीनागतान्साधू-न्बालान् रद्धान्गुद्धस्तथा । पूजयन्त्या यथा न्यायं शश्वद्रच्छन्तु ते समाः ॥ २१ ॥ प्रथिव्यां यानि रत्नानि गुणवन्ति गुणान्विते। त्वं तान्याप्रुहि कल्याणि सुरिवनी द्वारदां द्वातम् २ अपिर्मन्त्रैर्वयूमाद्याभिः संवर्ध्य पुप्पाद्रीक्षतारोपणं विधाय वक्ष्यमाणमन्त्रैराद्रीक्षतपुष्पारोपणं स्त्रियः पुरु-षाश्च वरस्याऽपि कुर्य्यः। अथ मन्त्राः। त्रह्मा वेदपतिः शिवः पशुपतिः शकः सुराणां पतिः प्राणो देहपतिः सदागतिरयं ज्योतिष्पतिश्चन्द्रमाः। अ-म्भोधिः सरितां पतिर्जलपातिः सूर्यो ग्रहाणां पतिः सर्वे ते पतयः कुवेर-सहिताः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् १ मत्स्यः कूर्मतनुर्वराहनृहरी श्रीवामनो भार्गवस्तद्वद्दाशरथिश्व यादवपतिर्बुद्धोऽथ कल्कीपतिः । अन्ये चापि स-नत्कुमारकपिलप्राणाः कलांशा हरेः सर्वे ते कलिकल्मपापहरणाः कुर्व-न्तु ते मङ्गलम् २ आदित्योऽग्नियुतः शशी सवरुणो भौमः कुवेरान्वितः सौम्यो विश्वयुतो गुरुः समघवा देव्या युतो भार्गवः। सौरिः केतुयुतः सदा सुरवरो राहुर्भुजङ्गेश्वरो माङ्गल्यं सुखदुःखदाननिरताः कुर्वन्तु सर्वे ग्रहाः ॥ गङ्गा सिन्धुसरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सर-यूर्महेन्द्रसहिताः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् । ४ । आयुर्द्रोणसुते श्रियो दश-रथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्ध्य नहुषे गतिश्र पवने मानं च दुर्योधने।शौर्ध्य- अथ तां हढपुरुषो ब्राह्मणोऽन्यो वा उन्मध्य प्रा ग्वोद्ग्वाऽनुग्रप्त आगारे आनडुहे आर्षभे रोहिते उत्तरलोम्नि चर्मण्युपवेशयति।इह गावो निषोद-

शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्तीसुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतः कीर्तिश्व नारायणे । ५ । आयुष्मान् भव पुत्रवान्भव भव श्रीमान् य-शस्वी भव प्रज्ञावान्भव भूरिभूतिकरुणो दानैकिनिष्ठो भव । तेजस्वी भव वैरिदर्पदलनव्यापारदक्षो भव श्रीशम्भोर्भव पादपूजनरतः सर्वोप-कारी भव । ६ । आयुर्वलं विपुलमस्तु सुखित्वमस्तु सौभाग्यमस्तु वि-शदा तव कीर्तिरस्तु । श्रेयोऽस्तु धर्ममितिरस्तु रिपुक्षयोऽस्तु सन्तानदृद्धि-रभिवाञ्छितसिंद्धिरस्तु । ७ । दीर्घायुर्भव जीव वत्सरदातं नश्यन्तु सर्वा-पदः स्वस्थं संभुज मुञ्ज चञ्चलिषयं लक्ष्म्यैकनाथो भव। किं त्रूमो भृगुगौत-मात्रिकपिलव्यासादिभिभाषितं यद्रामस्य पुराऽभिषेकसमये तचास्तु ते मङ्गलम् । ८ । यावदिन्द्रादयो देवा यावचन्द्रादिवाकरौ । यावद्धमी-किया छोके तावदूरगतिस्थतिस्तवेति 📈 एवं वरस्याप्याद्रीक्षतारोपणं विद-ध्युरिति । अथ तामिति । अथ सिन्दूरकरणानन्तरं तां वधूं दढपुरुषो द-ढाङ्गपुरुषो बाह्मणोऽन्यो वरो वा उन्मध्य उत्थाप्य प्राक् पूर्वस्यां दिशि पूर्वकिष्पतं मण्डपविधानवेलायामेव निर्मिते अनुगुप्ते वस्त्रादिनाच्छादिते आगारे गृहे तत्र च पूर्वमास्तीणें आनुडुहे आर्षभे ऋषिभिर्वेदोक्तिविधैरङ्गी-कृते रोहिते लोहितवर्णे प्राग्ग्रीवे उत्तरलोम्नि चर्मण्यजिने उपवेशयति। स्मार्तकानां मते त्वेवं वैष्णवानां तु विशेषः वैष्णवपक्षे त्वयमर्थः आनुडुहे अनुडुह्शब्दवाच्यं मण्डनयुतभूषणाभूषितपतिपुत्रवतीबन्धुज-ननारीसंयुक्तोज्ज्वलदीपम् प्रकीणीलकणम् कौतुकागारम् तत्र भवं आनुडुहम् तिसमनानुडुहे आर्पभे हिंसाप्रियदैत्यदानवव्यतिरिक्तशान्ति-प्रियव्यासवसिष्ठनारदगौतमपराद्यारादिऋषिभिः ग्रुचितया पवित्रत्वेनाङ्गी- न्तिवहाश्वा इह पुरुषा इहो सहस्रद्क्षिणो यज्ञे इह-पूषा निषीद्विति मन्त्रेण ॥ त्रिरात्रमक्षाराखवणा-शिनो स्यातामधः शयीताम् निर्मिथुनो स्याताम् ॥ इति विवाहपद्वतिः समाप्ता ॥

कृते रोहिते इति विवाहकौतुकोत्सुकसाहसवती योषिद्धस्तपादसंलग्नर-क्तपत्रिकमहावररागरञ्जिते चर्मणि शणसम्भवे टाटरूपे वस्त्रे प्राग्ग्रीवे पौरस्त्योते उत्तरलोम्नि उत्तरप्रोते ठाठवस्त्रे उपवेशयेदिति वैष्णवमतम् । तत्र प्रमाणम् । अनुदान् रुपभः प्रोक्तस्त्वनङ्घान्मुख्य आलये । नारीयुक् प्रज्वलद्दीपमनुद्धत्कौतुकगृहम् । इति रन्तिकोशे शरीरावरके त्विच च-र्म्भशब्दो भण्यते । अत एवोक्तं चर्मणि हीपिनं हन्तीति । दुष्टाः परापकारं कुर्वन्तीत्येव नो विद्धि शण इव निजचर्म्मपरान् हापियत्वा विप्रकुर्वन्ति। इत्यत्र। शणो यथा निजचर्म हापयित्वा परान् हस्त्यश्वनरादीन् बन्धनादि-ना विप्रकुरते तथा दुष्टाः स्वयं मृत्वाऽपि परान् घन्तीत्यर्थः । यथा मिल-काः। अत्र चर्मा शब्देन शणो भण्यते। ततश्चर्मणीत्यनेन कार्य्यकारण-योरभेदाद्वाटरूपं वस्त्रं कार्य्यमुच्यते । किञ्च हिंसादिहीनत्वेन शुद्धत्वात् वैष्णवमतं प्रशस्तम् । अथ मन्त्रः। इह गावो निषीदन्तिवति मन्त्रस्य प्रजाप-तिर्ऋषिरनुष्टुंप् छन्दो लिङ्गोक्ता अश्वपुरुषादयो देवता उपवेशने विनियोगः । अथ मन्त्रार्थः । इह वधूनिवेशने गावः अभ्वाः पुरुपाश्च निपीदन्तु निव-सन्तु यथा वधूर्विशति तथात्र गोप्रमृतयो निवसन्त्वित इह पदाद-तिः कर्तृणा सह किञ्च उ एवार्थे इहैव सहस्र गावा दक्षिणा यस्य स यज्ञः पूषा पुष्टिकरः पूषा वै सहस्रदक्षिणा आसेति श्रुतिः। त्रिरात्रमिति वधूवरी त्रिरात्रं विवाहदिनमारभ्य त्रीण्यहोरात्राणि अक्षाराळवणाशिनौ अक्षारञ्चालवणञ्च अक्षारालवणं तत् अशितुं शीलं ययोः तौ अक्षारा-

लवणाद्वानौ स्यातां अधः शयानौ अध इति खट्टाब्युदासो नास्तरणब्युदासः आस्तृतभूमौ शयीत न खट्टायामित्याचृषिवचनात् । निर्मिथुनौ चात्र सूत्रादि प्रमाणयति । संवत्सरं न मिथुनमुपेयातां द्दादशरात्र ध्षड्रात्रं
त्रिरात्रं त्रिरात्रमन्तत इति । अस्यार्थः । विवाहदिनमारभ्य संवत्सरं वर्ष यावत्
मिथुनमभिगमनं नोपेयातां नोपगच्छेतां अथवा द्दादशरात्रं अथवा पड्रात्रं यद्दा त्रिरात्रं अन्ततः संवत्सरयज्ञषड्रात्राणामन्ते अशक्तौ त्रिरात्रमित्यर्थः सम्वत्सरादिविकव्पास्तु शक्त्यपेक्षया व्यवस्थिताः आतुराणां सम्वत्सरादित्यागाशक्तौ त्रिरात्रपक्षाश्रयोऽपि । अत्र हेतुः । चतुर्थीकम्मीनन्तरं पत्रम्यादिरात्रिषु अभिगमनं वोध्यम् । चतुर्थीकम्मीणः प्राक् तस्या भार्यात्वमेव न संप्रवत्तं । विवाहैकदेशत्वाच्चतुर्थीकर्मणः इति सूत्रार्थः । तस्माद्रार्थां चातुर्थकर्मणीति मुनिवचनात् । आप्रदानात् भवेत्कन्या
प्रदानानन्तरं वधूः । पाणिग्रहे तु पत्नी स्याद्रार्थां चातुर्थकर्मणीति ।
इति मिश्रनिवाहूरामविरचिता विवाहपद्धतिः समाप्ता । श्रीदुर्गायैनमः ।

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ चतुर्थीकर्म । ततश्रतुर्थ्या अपररात्रे चतुर्थीकर्म तच्च गृहाभ्यन्तर एव कार्यम् । तत उहुर्त्तनादिकत्वा युग-काष्ठमुपविश्य खात्वा शुद्धवस्त्रंपरिधाय गृहं प्रविश्य वधूवरी प्राञ्चुखी भवतः ॐ गणपत्यादिदेवता पूजनं ततः कुशकण्डिकारम्भः तत्र क्रमः जामातृहस्तपरिमितां वेदीं कुशः परिसमूद्ध तान्कुशानशान्यां परित्यज्य गोमयोदकेनोपिळिप्य स्पयेन स्रवेण वा प्रागग्रप्रादेशमात्रं त्रिरुत्तरोत्तर-क्रमेणोछिख्योछेखनक्रमेणानामिकाङ्कृष्टाभ्यां मृद्दमुद्धृत्य जलेनाभ्युक्ष्य तत्र तूष्णीं कांस्यपात्रेणाग्निमानीय स्वाभिमुखं निद्ध्यात् ततः पुष्पचन्दनता-म्बूलवस्त्राण्यादाय ॐ अस्यां रात्रा कर्त्तव्यचतुर्थीहोमकर्मणि कताक्तन्त्रविक्षणस्त्रपत्रह्मकर्म कर्त्तु होतृकर्म कर्त्तुममुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणमेभिः पुष्पचन्दनादिभिर्वह्मत्वेन होतृत्वेन च त्वामहं हणे इति ब्रान्णमेभिः पुष्पचन्दनादिभिर्वह्मत्वेन होतृत्वेन च त्वामहं हणे इति ब्रान्

ह्मणं रणुयात् । ॐ रतोऽस्मीति प्रतिवचनम् । यथा विहितं कर्म्म कुरु इति वरेणोक्ते ॐ करवाणीति बाह्मणो वदेत् । ततोऽग्नेर्दक्षिणतः शुद्धमा-सनं दत्वा तदुपरि प्राग्यान् कुशानास्तीर्घ्यं ब्रह्माणमप्तिं प्रदक्षिणकमे-णानीय ॐ अत्र त्वं मे ब्रह्मा भवेत्यभिधाय ॐ भवानीति ब्राह्मणेनोक्ते किष्तासने उद्झुखं ब्रह्माणमुपवेशयेत्। ततः पृथूद्कपात्रमग्नेरुत्तरतः प्रतिष्ठाप्य प्रणीतापात्रं पुरतः कत्वा वारिणा परिपूर्य्यं कुदौराच्छाच बन ह्मणो मुखमवलोक्याग्नेरुत्तरतः कुशोपरि निद्ध्यात्। ततः परिस्तरणं वर्हि-पश्चतुर्थभागमादायाग्नेयादीशानान्तं ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तं नैर्ऋत्याद्दायव्यान्तं अग्नितः प्रणीतापर्यन्तं । ततोऽग्नेरुत्तरतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेदनार्थं कु-इात्रयं। पवित्रकरणार्थं साम्रमनन्तरगभ्भंकुद्दापत्रह्यं। प्रोक्षणीपात्रं। आज्य-स्थाली।सम्मार्जनार्थं कुरात्रयं। उपयमनार्थं वेणीरूपकुरात्रयं। समिधस्ति-स्रः। सुवः। आज्यं । षट्पञ्चाशदुत्तरवरमुं ष्टिशतहयावच्छिनामतण्डुलपूर्ण-पात्रं। एतानि पवित्रच्छेदनकुशानां पूर्वपूर्वदिशि क्रमेणासादनीयानि। ततः पवित्रच्छेदनकुशैः पवित्रे च्छित्वा प्रादेशमितपवित्रकरणम्। ततःसपवित्र-करेण प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे निधाय अनामिकाङ्गुष्ठाभ्यामुत्तराग्रे प-वित्रे धृत्वा त्रिरुत्पवनं । ततः प्रोक्षणीपात्रस्य सव्यहस्तकरणं पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुदिङ्गनं प्रणीतोदकेन प्रोक्षणीप्रोक्षणम् ततः प्रोक्षणीजलेन यथासादि-तवस्तुसेचनम् । ततोऽग्निप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रं निधाय आज्यस्था-ल्यामाज्यनिर्वापः ततोऽधिश्रयणम् ततो ज्वलतृणादिना हिववेष्टियित्वा प्र-दक्षिणक्रमेण पर्घ्यभिकरणं । ततः सुवं प्रतप्य संमार्जनकुशानामग्रैरन्त-रतोमूलैर्बाह्मतः सुवसंमार्जनं प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य पुनः प्रतप्य सुवं द-क्षिणतो निद्ध्यात्। तत आज्यस्याग्नेरवतारणम् । तत आज्ये प्रोक्षणीव-दुत्पवनं । अवेक्ष्य सत्यपद्रव्ये । तनिरसनं । पुनः पूर्ववत् प्रोक्षण्युत्पवनं । उप-यमनकुशान्वामहस्तेनादाय उत्तिष्ठन् प्रजापतिं मनसा ध्यात्वा तृष्णीम-

मौ घृताकाः समिधस्तिसः क्षिपेत्। तत उपविश्य प्रोक्षणीजलेनाग्निप्रद-क्षिणं पर्य्युक्ष्य पवित्रं प्रणीतापात्रे धृत्वा त्रह्मणान्वारब्धः पातितदक्षिण-जानुर्जुहुयात् । तत्राघारादारभ्याहुतिचतुष्टयेन तत्तदाहुत्यनन्तरं सुवाव-स्थिताज्यं प्रोक्षिण्यां क्षिपेत् । ॐ प्रजापतये । स्वाहा इदं प्रजापतये इति मनसा। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय। इत्याघारौ। ॐ अग्नये स्वाहा इद मग्नये। ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय। इत्याज्यभागौ। तत आज्याहुति-पञ्चतये स्थालीपाकाहुतौ च प्रत्याहुत्यनन्तरं स्नुवावस्थितहुतद्रोषघृतस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः। ततो ब्रह्मणान्वारब्धं विना ॐ अमे प्रायश्चित्ते खं देवानां प्रायश्वित्तिरसि बाह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यास्यै पतिभी तनुस्त्वामस्यै नाज्ञाय स्वाहा । इदमग्रये । ॐ वायो प्रायश्वित्ते त्वं देवानां प्रायश्वित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यास्यै प्रजामी तन्स्ता-मस्यै नाज्ञाय स्वाहा। इदं वायवे। ॐ सूर्घ्यप्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चि-त्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यास्यै पशुघी तनूस्तामस्यै ना-शय स्वाहा । इदं सूर्य्याय ।ॐ चन्द्रप्रायश्वित्ते त्वं देवानां प्रायश्वित्तिरसि ब्रा-ह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यास्यै गृहमी तनूस्तामस्यै नाज्ञाय स्वाहा। इदं चन्द्राय। ॐ गन्धर्वप्रायश्चित्ते त्वं। देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा-नाथकाम उपधावामि यास्यै यशोधी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा। इदं ग-न्धर्वाय । ततः स्थालीपाकेन जुहुयात् । ॐ प्रजापततये स्वाहा । इदं प्र-जापतये। इति मनसा। अग्न्याहुतिनवके हुतशेषघृतस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षे-पः अयञ्च होमो ब्रह्मणान्वारब्धकर्तृकः तत्र आज्यस्थालीपाकाभ्यां स्वि-ष्टकदोमः। ॐ अग्रये स्विष्टकते स्वाहा इदमग्रये स्विष्टकते। तत आ-ज्येन ॐ भूः स्वाहा इदं भूः।ॐ भुवः स्वाहा इदं भुवः।ॐ स्वः स्वाहा इदं स्वः। एतां महाव्यात्हतयः। ॐ त्वनोऽग्नेवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि सीष्ठाः यजिष्ठो वहितमः शोशुचानो विश्वाद्दषोशसि प्रमुग्ध्य-

स्मत्स्वाहा इदमग्रीवरुणाभ्यां ॐ सत्वनोऽग्ने वमो भवोतीनेदिछोऽस्या उपसो व्युष्टौ अवयक्ष्वनो वरुण रराणोत्रीहिम् डीक सहवो न एधि स्वाहा । इदमग्रीवरुणाभ्यां। ॐ अयाश्राग्नेस्यनभिशस्तिपाश्र सत्वमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्य यानो धेहि भेषजश स्वाहा। इदमग्नये। ॐ ये ते इातं वरुणं ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तस्तेभिनों अद्य स-वितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्जन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा । इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे देवेभ्यो मरुद्र्यः स्वर्केभ्यः । ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मद्वाधमं विमध्यमः श्रथाय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वा-हा। इदं वरुणाय। एताः प्रायश्चित्तसंज्ञकाः। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्र-जापतये। इति मनसा इदं प्राजापत्यं। ततः संस्रवप्राशनं। तत आचम्य ॐ अस्यां रात्रौ कततच्तुर्थीहोमकर्मणि कताकतावेक्षणरूपत्रह्मकर्म प्रति-ष्टार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापतिदैवतकम्मुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे इति दक्षिणां दयात्। स्वस्तीति प्रतिवचनम्। ततो ब्रह्मग्रन्थिविमोकः। ततः सुमित्रिया न आप ओपधयः सन्तु इति पवित्राभ्यां शिरः संमृज्य ॐ दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् हेष्टि यञ्च वयं हिष्म इत्यैशान्यां दिशि प्रणीतां न्युब्जीकुर्यात्। ततस्तरणक्रमेण वर्हि-रुत्थाप्य घृताक्तं हस्तेनैव जुहुयात् ॐ देवागातुविदो राातुं वित्वागातु-मितनसस्पत इमं देवयज्ञ स्वाहा वातेधा स्वाहा । आम्रपछ्छवेन जलमा-नीय मूर्द्धि वरो वधूमिभिषिञ्चति । ॐ याते पतिष्ठी प्रजाशी पशुशी गृहशी यशोभी निन्दितातनूर्जारभी तत एनां करोमि सा जीर्थ्यत्वं मया सह श्री अमुकदेवि। इति मन्त्रेण। ततो वधूं स्थालीपाकं प्राशयति वरः। ॐ प्राणैस्ते प्राणान् सन्द्धामि। ॐ अस्थिभिस्तेऽस्थीनि सन्द्धामि। ॐ मांसैस्ते मांसानि सन्द्धामि। ॐ त्वचा ते त्वचं सन्द्धामि। इति मन्त्रचतु-ष्ट्येन प्रतिमन्त्रान्तमनं प्रारायेत् । ततो वधूहृदयं स्प्रष्ट्या वरः पठेत्। ॐ

Service of the

420 42

## समाप्ता साङ्गा विवाहपद्धतिः।

Gurukula Library

Turukula Library

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.



गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुस्तक लौटाने की तिथि ग्रन्त में ग्रिङ्कित है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छैं देस नये पैसे प्रति पुस्तक ग्रितिरिक्त दिनों का ग्रर्थदण्ड लगेगा।

1343.00008

Entered of Cardina with Dage

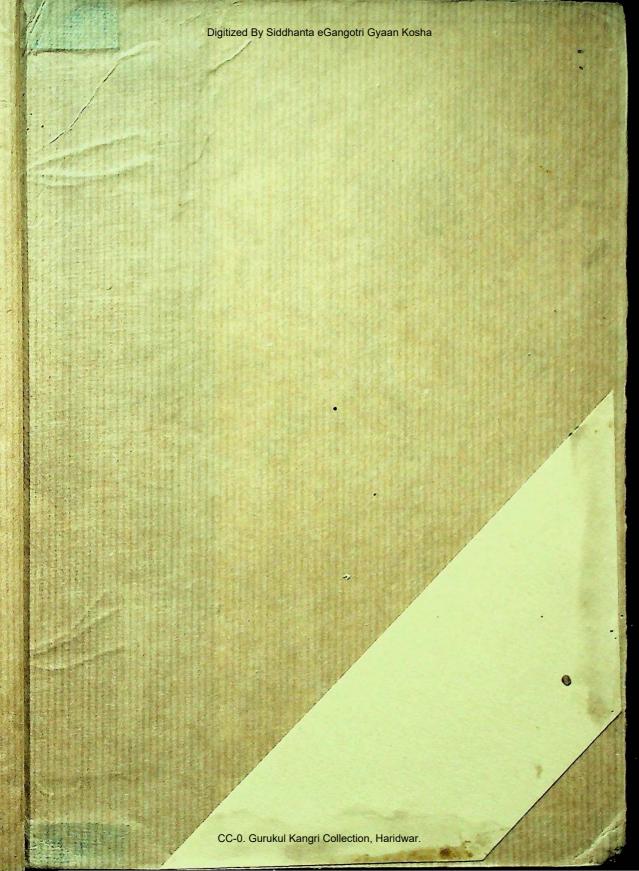

will sorts of Sanskrit Books can be supplied on moderate prices.

The object of the proprietors of this Depôt is to promote the cause of Sanskriz knowledge by procuring and distributing all sorts of sanskrit and Hindi Books of the most improved type and printing, and at the lowest possible cost.

MEHR CHAND, Manager,

Sanskrit Book Depôt,

Said Mitha Bazer,

Lahore.

॥ श्रीः ॥

विज्ञांपन ।

प्रगट हो कि पञ्जाव देशमें सब प्रकारके संस्कृत और भाषा पुस्तक उत्तम छापे किलकत्ता मुम्बई इत्यादि प्रसिद्ध छापेखानोंके निम्न लिखे पतेपर मिल सक्ते हैं, और जिन महाशयोंको इस पुस्तकालयके सूचीपत्र देखने-की अभिलाश हो वह पत्र मेजकर मंग्रवा सक्ते हैं।। सहर दंद मैनेजर,

संस्कृत पुस्तकालय, , सेंद मिद्या वाजार,

लाहोर ॥

र्जुवर्षि यह पुस्तक निर्णयतायर यन्त्रालयमें मिल सकेगा ॥